प्रकाशक मात्रेप्ड उपाध्याय, मंत्री सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली

> परिवर्तित तथा परिवर्द्धित संस्करणः १६४८ मूल्य साढ़े चार रुपये

> > सुद्रक श्रमरचंद्र राजहंस प्रेस दिक्सी, ४४-१६४७

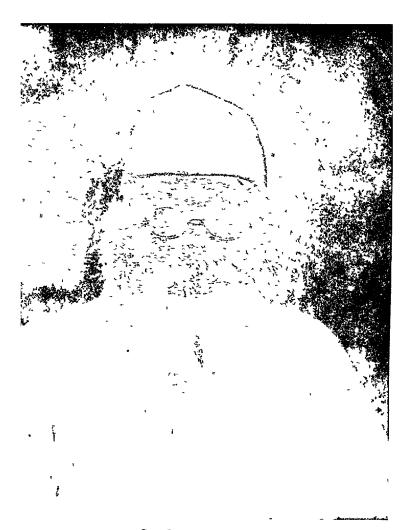

पंडित सिद्धनाथ उपाध्याय

# तीर्थस्वरूप पूज्य पिताजी की सेवा में

# आर्गिभक

यह ध्रुव सत्य है कि सारा जगत् परतन्त्रता से स्ववन्त्रता की श्रोर जा रहा है। जो विश्व हम श्राज देख रहे हैं, वह मूल स्वतन्त्र तत्त्व का प्रकट रूप है। अन्यक्त से न्यक्त होते ही उसे आकार और मर्यादा प्राप्त हुई। इसी मर्यादा ने उसे कई प्रकार के नियमों श्रीर वन्धनों में जकद दिया। यही पराधीनता हुई। मुक्त जीव शरीर के कैदखाने में आगया। श्रा तो गया; किन्तु उसकी स्वाभाविक गति इस जेल से छटकारा पाने की श्रीर है। यही मनुष्य के लिए ईश्वर की श्रीर से श्राशा का, माँगल्य का सन्देश है। जिसने इस रहस्य को समम लिया है उसकी स्वभावतः प्रवृत्ति वेग के साथ परतन्त्रता से छुटकर स्वतन्त्रता की श्रोर जाने की, निराशा, शोक, श्रनुत्साह, कष्ट के श्रवसरों पर भी श्राशावान् श्रीर उत्साही रहने की एवं पतित होजाने की श्रवस्था में भी शुद्ध. उन्नत श्रीर श्रेयोमय हो सकने का श्रात्मविश्वास रखने की श्रोर होगी। किन्तु बहुतेरे क्षीग इस रहस्य की नहीं जानते । इससे नाना प्रकार के दुःख, ग्लानि, शोक, सन्ताप, चिन्ता श्रादि का बोक श्रकारण ही श्रपने सिर पर लादे फिरते हैं और जीवन को सुखी श्रीर स्वतन्त्र बनाने के बजाय दुखी श्रीर परतन्त्र बनाये रखते हैं। श्रगत्ते पन्नों में इसी बात का यत्न किया गया है कि पाठक इस रहस्य को सममें श्रीर जानें कि मनुष्य पराधीन से स्वाधीन कैसे हो सकता है। वास्तविक स्वाधीनता क्या वस्तु है. उसे वह ब्यक्ति श्रीर समाज-रूप से कैंसे पा सकता है। उसके लिए कितनी तैयारी. कैसी साधन-सामग्री की श्रावश्यकता है--इसका भी वर्णन एक हर तक किया गया है। कौन-कौन से विचार श्रीर धारणाएँ वास्तविक स्वाधीनता को सममने में बाधक हैं, इसका भी विवेचन एक श्रध्याय में कर दिया गया है। श्रान्दोत्तन श्रीर नेता स्वतन्त्रता के सबसे बड़े भौतिक साधन हैं - इसितए इन पर भी एक श्रध्याय जिला गया है। देश का एक साधारण सेवक श्रीर लेखक नेता की योग्यता श्रीर गुर्णों के सम्बन्ध में कुछ लिखे, यह है तो 'श्रम्यापारेषु म्यापार.'; किन्तु इसकी श्रावरयकता समक्कर ही इस विषय में कुछ लिख डालने का साहस किया है। मैं समकता हूँ, उस श्रथ्याय से भी पाठकों को कुछ लाभ होगा।

मैं नहीं कह सकता कि इस उद्देश्य में सफलता कहाँ तक मिली है। हाँ, इतना श्रवश्य कह सकता हूँ कि इन श्रध्यायों से पाठकों की कई उलकनें श्रवश्य सुलक्ष जायंगी। यदि इतना भी हुआ तो मेरे समाधान के लिए काफी है। उन्होंने सच्ची स्वतन्त्रता और उसके साधनों को समक्ष लिया तो मानना होगा कि मुक्ते इस श्रम का पूरा बदला मिल गया। पाठकों से इससे अधिक आशा रखने का मुक्ते अधिकार भी नहीं, है।

्र इस पुस्तक में जिन विचारों का प्रतिपादन किया है उनकी स्फूात सुके सुख्यवः पूज्य महात्मा गांधीजों के सिद्धान्तों श्रोर श्रादशों से हुई है। श्रतः उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए यह वन्तन्य समाप्त करता हैं।

इन्दौर चैत्र **ग्रु**० वर्षप्रतिपदा, ११६२ |

—हरिभाऊ उपाध्याय

# दूसरे संस्करण के लिए

'स्वतन्त्रता की श्रोर' जब पहली बार छपी थी तब हिन्द राजनैतिक स्वतन्त्रता की ग्रोर ग्राग्रसर हो रहा था। श्रव यद्यपि वह एक ग्रर्थ में स्व-तन्त्र हो गया है, तो भी सच्ची स्वतन्त्रता से श्रभी दूर है। फौज श्रीर पुलिस के सहारे-स्वतंत्रता या हिसा-वल के सहारे जो स्वतन्त्रता टिकी रहे. वह श्रधिक बलाड्य या शस्त्रास्त्र-संपन्न व्यक्ति या राष्ट्र के द्वारा छीनी भी जा सकती है। श्रवः गांधीजी का प्रयास है कि लोक-जाप्रति, लोक-बल, लोक-संगठन, लोक-ऐक्य के बल पर--एक ही शब्द में कहें तो सत्य व श्रहिंसात्मक शक्तिके श्राधार पर--स्वतन्त्रवा-माता का मन्दिर खडा किया जाय । जब तक ऐसे मन्दिर में भारत-माता की प्राणप्रतिष्ठा हम न कर सकें तब तक हमें 'स्वतंत्रता की श्रोर' प्रयाण करते ही रहना है। बल्कि जब तक भारत का मनुष्य भौतिक परतंत्रता से छूटकर श्रात्मिक स्वतन्त्रता को श्रनुभव नहीं करता तबतक हमारी यात्रा का श्रन्त न होगा। इसीलिए इस पुस्तक का नाम-'स्वतन्त्रता की श्रोर'-श्रव भी सार्थक ही बना हुआ है, श्रीर सच पूछिए तो केवल राजनैतिक ही नहीं, बल्कि सच्ची, पूर्ण या श्रास्मिक स्वतन्त्रताकी श्रार हमारी गति करने के उद्देश्य से ही यह पुस्तक मूल में लिखी गई है।

पाकिस्तान व हिन्दुस्तान के दो हुक हे हो जाने पर तो इस पुस्तक में विश्वित सिद्धान्त श्रीर भी श्रावश्यक रूप से पावनीय हो जाते हैं। हाल ही महात्माजी ने कहा है कि यदि १६४२ में हमने हिसाकागढ़ का श्रवसम्बन न किया होता तो श्राज यह खूँ रेजी हमें नसीव न हुई होती। यह सही है कि १४ श्रगस्त—हमारे स्वतन्त्रता-दिवस—के बाद देश में एक श्रकार से हिंसावाद श्रवल हो गया है। कुछ लोग तो यह कहने लगे हैं कि श्रव हम श्राजाद हो गये, श्रव श्रहिंसा की क्या जरूरत? कुछ कहते हैं, श्रहिंसा है तो भली वस्तु, परन्तु उसके वल पर श्राज राज्य-संचालन नहीं किया जा सकता। फिर भी मेरी यह निश्चित राय है कि यह हवा

भी चन्दरोजा है। श्रहिंसा की श्रात्मा को इससे धक्का नहीं पहुँचा है। एक बार यह श्राबादियों को श्रदला-बदली का सवाल इल हुआ नहीं, श्ररणार्थियों के बसने व काम-काज का इन्तजाम हुशा नहीं, काश्मीर, हैदराबाद व रियासतों की समस्या सुलक्षी नहीं कि हमारे राजनेताश्रों का ध्यान देश की भीतरी व्यवस्था को ठीक करने - की श्रोर गये बिना न रहेगा। यह काम बिना शान्ति के सिद्धान्त पर चले हो नहीं सकता। जैसे-जैसे वे देश की व्यवस्था ३१ करोड़ के हित की दृष्टि से, उन्हींके हित के लिए, करने लगेंगे वैसे-वैसे वे खुद ही अनुभव करेंगे कि यह काम श्रहिंसा के मार्ग से ही श्रव्छी तरह हो सकेगा। उस समय जो श्राज यह मानने लगे हैं कि श्रहिंसा खतम हो गई, वे श्रपनी भूल को महसूस करने लगेंगे। श्राज भी वे यह तो मानते ही हैं कि हिंसा से श्रहिंसा-मार्ग श्रेष्ठ है, उनकी जब तक यह मान्यता बनी हुई है तब तक 'श्रहिंसा' खतम नहीं समसी जा सकती।

इस संस्करण को श्राज की श्रावश्यकताओं के श्रनुकूल बनाने का प्रयास किया गया है। इस दृष्टि से पहले संस्करण से कुछ विषय निकाल दिये गये हैं श्रीर कुछ नये जोड दिये गये हैं। श्रतः जिन पाठकों के पास पहला संस्करण हो उन्हें भी यह नया संस्करण श्रपने पास रखने जैसा लगेगा।

'स्वतन्त्रता की श्रोर' को केवल पढ़ लेने से इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती। तद्नुकूल श्रपना व समाज का जीवन बनाने का यत्न जब तक हम न करेगे तब तक स्वतन्त्रता की श्रोर हम देखते ही रहेंगे, उसकी प्राप्ति सुलभ न होगी। परमात्मा हमें न केवल ठीक देखने का, बल्कि सही मार्ग पर चलने का भी बल दे।

महिला-शिचा-सदन, हर्द्वं (श्रजमेर) स्वतन्त्रता-दिवस, (२६ जनवरी, १६४८)

—हरिभा**ऊ उपाध्याय** 

# निर्देशिका

### १--मानव-जीवन

**『३~२**□

१-जीवन क्या है? ३; २-जीवन का उद्देश्य -१; ३-जीवन की मूल-शक्ति ६; ४-स्वतन्त्रता का पूर्ण स्वरूप ६; ४-मनुष्य क्या है? ११; ६-स्त्री-पुरुष मेद १२; ७-स्त्री का महत्त्व १४; द-पुरुष का कार्य १६; ६-स्त्री-पुरुष-व्यवहार १२; १०-बालक-जीवन २०; ११-सार्थक जीवन की शते २१;

### २-स्वतन्त्र जीवन

[38-88

१-कहां फंस मरा १ २६; २-सामृहिक स्वतन्त्रता ३१; १-सासन की श्रादर्श कल्पना ३४; ४-हमारा श्रादर्श ३८;

## २-स्वतन्त्रता की नींव

[ ४२---११३

#### १--सत्य

१-स्वतन्त्रता के साधन ४२; २-सत्य का च्यापक स्वरूप ४६; १-सत्य से उत्पन्न गुण ५२; ४-शस्त्र-धल के प्वज में सत्याग्रह ४६; ४-सत्याग्रह श्रोर श्राध्या-स्मिकता ६६; ६-सत्याग्रही के नियम ६६; ७-सत्याग्रह : च्यक्तिगत श्रोर सामृहिक ७१; प्र-सत्याग्रह : वैध या श्रवैध ७२; ६-सत्य-भंग के कुछ उदाहरण ७४; १०-उप-बास श्रोर भूख-हहताल ७७; ११-भूख-हदताल श्रात्म-हत्या है ८०; १२-३पवासी के प्रति हमारी दृष्टि ८३:

#### २-श्रहिंसा

१-श्रिहंसा का मूल स्वरूप ६६; २-श्रिहंसा का स्थूल स्वरूप ६६; १-श्रिहंसा = शोपणहीनता ६३; ४-शंका-समाधान ६४;

४-स्वतन्त्रता-नीति के प्रकाश में ... [११४-१४४ १-धर्म श्रीर नीति ११४; २-नीवन श्रीर धर्म ११७; ३-ईश्वर-विचार १२१; ४-विवाह १२४; ४-विवाह-संस्कार १२६; ६-पत्निधत-धर्म १३२; ७-सन्तति-निग्रह १६४; द-कालेजों में नीतिहीनता १४१; ६-पतन से बचने के उपाय १४२; ५-नवीन आर्थिक-न्यवस्था ... [१४५-१६४ १-बौद्धिक स्वार्थ-साधुता १४४; २-स्वतन्त्र प्रर्थशास्त्र १४८; १-लादी-प्राहेंसा का शरीर १४०; ४-हाथ या यंत्र १ १४१; ४-खादी श्रीर श्राजादी १४७; ६-सचा खादी-प्रचार १६०; ७-खादी-सत्य १६३

६-कुछ समस्याएं ... ८१६५-१६०

१-सार्वजनिक और त्यिक्तगत सम्बन्ध १६२, २-सेवा व सत्ता १६७; ३-सेवक के गुण १६६; ४-जिम्मेदार होने की जरूरत १७३; ४-श्राश्चनिक दाता और भिखारी १७४; ६-धिनकों से १८०; ७-देश-सेवक और तनस्वाह १८२; ८-कार्य-कर्ताश्चों की जीविका १८४; ६-जीवित रहने का भी श्रधिकार नहीं ? १८७;

७-म्रान्दोलन भ्रौर नेता ... [१६१-२२३ १-राजसस्था १६१; २-नेता भ्रौर उसके गुग १६३; ३-नेता के साधन २०२; ४-पत्र-व्यवसाय २०२; ४-नेता की जिम्मेवारियां, २१६;

द—सारत स्वतन्त्रता की श्रोर ... [२२४-२५८ १-क्रान्तियुग २२४; १-एक निगाह २२८; ३-मारतीय देशभित २३४;४-हमारा सामाजिक श्रादर्श २३४; ४-सर्वी-दय श्रोर साम्यवाद २३७; ६-समाज-व्यवस्था के श्राधार २४९; ७-भारत का सन्देश २४४; ८-रूसी श्रीर भारतीय सन्देश २४६;६-भारत की स्वतन्त्र सरकार २४०; १०-ग्राम-रचना २४२; ११-उपसंहार २४४;

ह-परिशिष्ट भाग ... [२५६-३०४ १-'जीव' क्या है ? २४६; २-मानव जीवन की पूर्यंता २६२; ३-सुख का स्वरूप २६४; ४-मनुष्य समाज श्रीर हमारा कर्त्तं व्य २७६; ४-हिंदू धर्म की रूपरेखा २८८; ६-हिंदू-धर्म का विराट रूप २६७; ७-नवदम्पति के सिए ३०१;

# स्वतंत्रता की मोर

## मानव-जीवन

# १ : जीवन क्या है १

सबसे पहले हम मनुष्य श्रोर उसके जीवन को समक्षते का यत्न करें। जीवन के संबन्ध में मनुष्यों के दृष्टि-विन्द्रु श्रलग-श्रलग पाये जाते हैं। कोई इस जन्म से इस शरीर की मृत्यु तक के जीवन को ही सारा जीवन मानते हैं, कोई इसे श्रपने विशाल जीवन की एक मंजिल ही। ये पिछले विचार के लोग कहते हैं कि हमारे जीवन का श्रारम्भ तबसे हुशा है जबसे सृष्टि में चेतन पदार्थों के या मनुष्य जीवधारी के दर्शन हुए श्रोर श्रन्त तब होगा जब वह जन्म-मरग्र के चंक्कर से छूट जायगा या उसी परमात्मा में मिल जायगा, जिसमें से बिछुड़ कर वह संसार में श्रा गया है।

जीवन 'जीव' शब्द से बना है। जीव घ्रारंभ से घ्रंत तक जिन-जिन घ्रवस्थाग्रों में से गुजरता है उन्हें भी जीवन कहते हैं, जैसे बाल्य-जीवन या धार्मिक जीवन। जीव वह वस्तु है, जो एक शरीर में रहता है ग्रीर जिमके कारण शरीर जीवित कहलाता है—शरीर चाहे पशु का हो, मनुष्य का हो, या कीट-पतंग का हो। क्ष इस पुस्तक में मनुष्य के जीवन का विचार होगा।

जीव जब किसी शरीर में आता है तब उसपर इतने प्रभाव काम करते है—(१) माता-पिता के रज-वीर्य और स्वभाव के गुर्य-दोष।
(२) कुटुम्ब, पाठशाला और मिन्नों के संस्कार। (१) उपार्जित विद्या और स्वानुभव। कितने ही लोग यह भी मानते हैं कि पिछले जन्मों के संस्कार लेकर जीव नवीन जन्म प्रह्र्या करता है। अबसे जीव गर्भ में आता है, तबसे वह नये संस्कार प्रह्र्या करने लगता है। इन मंस्कारों पर

<sup>\*</sup> देखों, परिशिष्ट (१) 'जीव क्या है' ?

बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी सावधानी पर जीव का भविष्य अवलम्बित है। अज्ञान के कारण जीव अच्छे संस्कारों को लेने से रह जाता है और कितन ही बरे संस्कारों मे जिप्त हो जाता है। कटम्ब. समाज श्रीर राज्य के सब नियम इसी उह श से बनाये जाते हैं कि मनुष्य श्रन्छे संस्कार को प्रहण करता रहे और हुरे संस्कारों से बचता रहे। मनुष्य का ही नहीं, जीव-मात्र का जीवन इसी बराई और प्रच्छाई के संघर्ष का श्रखाडा है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि मनुष्य शरीर, पशु-पत्तियों के शरीर से श्रधिक उन्नत और विकसित है--इस कारण जीव उसके द्वारा अपने को अधिक पूर्ण रूप में व्यक्त कर सकता है। यह भी एक परन हैं कि मनुष्य-शरीर से श्रधिक कोई श्रीर पूर्ण शरीर है या नहीं श्रीर हो सकता है, या नहीं। कितने ही लोग मानते हैं कि एक प्रेत शरीर होता है और उसमें जीव अधिक स्वतंत्रता के साथ रहता है। इसे पितयोनि कहते हैं। किन्तु जैसा कि पहले कहा है, इस पुस्तक का सम्बन्ध सिर्फ सनुष्य-जीवन से ही है। इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि मनुष्य-जीवन व उसका उद्देश क्या है ? जीव यद्यपि सब शरीरों में एक है तथापि शरीर-भेद से उसके गुण और विकास में अन्तर है। अन्य शरीरों की श्रपेचा मनुष्य-शरीर में बुद्धि का विकास बहुत श्रधिक पाया जाता है जिसके कारण वह अच्छाई और बुराई, कर्ताच्य और अकत्त ब्य की छान-बीन बहुत आसानी से कर सकता है। श्रीर यही कारण है कि मनुष्य ने आज भीमकाय, विषेते और महान् हिंस पशुर्ओ को अपने श्रधीन कर रक्खा है, एवं कई प्राकृतिक शक्तियों पर भी श्रपना अधिकार कर जिया है। इसिलिए यह जरूरी है कि मनुष्य श्रपने बल और पौरुप के वास्तविक स्वरूप को समके. श्रपनी पराधीनता से स्वाधीन बनने की राह खोजे श्रीर जाने। इन सब बातों को जान खेना जीवन का मर्म समक लेना है। उनके श्रनुसार जीवन को बनाना, जीवन की सफलता है। संदोप मे जन्म से लेकर मृत्यु-पर्यन्त जीव के पुरुषार्थ को जीवन कहते हैं। जीवन की पूर्णता ही जीवन की सफलता है। अविकास की दृष्टि से जिसे हम पूर्णता कहते हैं। सामाजिक भाषा में वही स्वतंत्रता कहलाती हैं।

भ्रब हमें यह देखना है कि यह पुरुषार्थ क्या यस्तु है—-अथवा यो कहे कि जीवन की सफलता या साधना किसे कहते हैं।

# २ : जीवन का उद्देश्य

जीव कहांसे जन्मता है और कहां जाता है ? रास्ते में वह क्या देखता है.क्या पाता है वा क्या छोड़ता,क्या करता है-इन सबको जानना जीवन के रहस्य को सममना है। किन्तु इनकी बहुत गहराई में पैठना तर्क-शास्त्र श्रीर दर्शन-शास्त्र के सुक्स विवेचन में प्रवेश करना है। उससे भरसक बचते हुए फिलहाल हमारे लिए इतना ही जान लेना काफी है कि विचारकों और अनुभवियों ने इस सम्बन्ध में क्या कहा है श्रीर क्या बताया है। उनका कहना है कि इस संसार में अनिगनत. भिन्न-भिन्न, परस्पर-विरोधी और विचित्र चीजे है। किन्त उन सबके श्रन्दर हम एक ऐसी चीज को पाते हैं, जो सबमें सर्वदा समायी रहती हैं। उसका नाम उन्होने ग्रान्मा रक्खा है। यह ग्रात्मा इस भिन्नता श्रीर विरोध के अन्दर एकता रखता है। इस दिखती हुई अनेकता में वास्तविक एकता का अनुभव आत्मा के ही कारण होता है। सांप इतना जहरीला जीव है, फिर भी उसके मारे जाने पर हमारे मन में क्यों दु:ख होता है ? शत्र, के भी दुःख पर हमारे मन मे क्यों सहानुभूति पैदा होती है ? इसका यहीं कारण हैं कि हमारे और उसके अन्दर एक ही तत्व भरा हुआ है, जो सुख-दु:ख,हर्ष-शोक छादि भावों को, परस्पर विपरीत शरीरों में रहते हए भी, एक-सा श्रमुभव करता है। उसी तत्व का नाम श्रात्मा है। जब यह तत्व किसी एक शरीरु के अन्दर श्राया हुन्ना होता है, तब उसे जीवात्मा कहते हैं। जब जीवात्मा की यह ज्ञान हो जाता है कि मैं वास्तव में महान् आत्मा हूं, किन्तु कारण-वश इस शरीर में श्रा फँसा हूँ—इसमे बंध गया हूँ श्रीर जब वह इसके बन्धन से छूटकर या इसमे कपर उठकर श्रपने महान् श्रात्मत्व को श्रनुभव करता है, उसमे मिल जाता है,तब वह परमात्मा हो जाता है, या यो कहिए कि मुक्त हो जाता है, सब तरह से स्वतंत्र हो जाता है। इसका सार यह निकला कि परतंत्रता में फँसा हुआ जीव स्वतंत्रता चाहता है। गर्भ मे आते ही स्वतंत्र होने का वह प्रयत्न करता है। स्वतंत्रता उसके जीवन का प्रयत्न ही नहीं, ध्येय ही नहीं, बल्कि स्वभाव-धर्म है । क्योंकि जीव श्रपनी मूल दशा में स्वतंत्र है। उसी दशा में वह श्रात्मा है। स्वतंत्र जीव का नाम परमात्मा है स्त्रीर परतंत्र स्त्रात्मा का नाम जीव है। इस कारण स्वसंत्रता ज़ीव की प्राकृतिक या वास्तविक दशा है-परतंत्रता अस्वाभाविक और

श्रवास्तिविक । जीवन का लच्य, श्रन्तिम गन्तव्य स्थान, या प्राप्तव्य स्थिति हुई पूर्ण स्वतंत्रता । जीव स्वतंत्रता के धाम से चला, परतंत्रता में फंसा श्रीर स्वतंत्रता की श्रोर जा रहा है । वहीं पहुँचन पर उसं श्रन्तिम शान्ति मिलेगी, प्रा सुख मिलेगा । इय स्वतंत्रता का, इस सुख का, इस श्रानन्द का पाना ही जीवन की सफलता या सार्थकता है ।

जय जीव प्रकृति के लगाये शरीर तक के वन्धन को, परतंत्रता को, सहन नहां कर सकता, तब मनुष्य की उपजाई पराधीनता उसे कैसे वर-दारत हो सकती है ? यदि यह श्रसिह्न्युता सवमें एक-सी नहीं पाई जाती हैं तो उसका कारण केवल यह है कि श्रनेक इसंस्कारों के कारण कह्यों का स्वाधीनता-भाव मन्द श्रीर सुप्त हो जाता है। उनको हटाकर श्रन्ते संस्कार जाप्रत करते ही श्रान्तरिक स्वतंत्रता की ज्योति उसी प्रकार जगमगाने लगती हैं जिस प्रकार ऊपर की राख हट जाने पर श्रन्दर की श्राग जल उठती हैं। तो जीवन की सफलता केवल इसी बात में नहीं हैं कि हमारी बुद्धि यह समक्त ले कि हमें स्वतन्त्र या मुक्त होना है, पर-मात्मा वनना है, विल्क हमारा सारा वल श्रीर पुरुपार्थ 'यह श्रविरत उद्योग फरे कि हमें वह स्थिति प्राप्त हो। बुद्धि के द्वारा इस मर्म को समक्तने वालों की संख्या कम नहीं है, किन्तु स्वतंत्रता का परम श्रानन्द श्रीर ऐश्वर्य वही-पाते हैं जो उसके लिए श्रपने जीवन में श्रेष्ठ पुरुपार्थ करते हैं।

## ३: जीवन की मृल-शिक्त

पुरुषार्थ की प्रेरक शक्ति हमारी भावना है। जब मन में कोई भाव उद्य होता है तो उसे प्रा करने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। भावना व पुरुषार्थ के बीच में हमें बुद्धि से काम पड़ता हैं। हम देखते हैं कि मनुष्य न श्रकेला भावना का पियड हैं, न कोरी बुद्धि का पुतला। वह भावना श्रीर बुद्धि, हृद्य श्रीर मस्तिष्क टोनों के उचित संयोग से बना है। फिर भी मनुष्य-जीवन में भावना की प्रधानता देखी जाती हैं। मनुष्य के मन में पहले कोई भावना उत्पन्न होती हैं श्रीर फिर बुद्धि निर्णय करती हैं कि कौनसी भावना श्रव्छी है श्रीर कोनसी बुरी। श्रथित मूल वस्तु भावना है, बुद्धि तो केवल उसकी मार्ग-दिशिका है।

पर हम देखते क्या है कि हमारा जीवन बुद्धि की भूल भुलैयां में भटक रहा है। ह्रदय की टच्च भावमाओं की श्रपेता बुद्धि की चतुराई का श्रादर श्राज के शिचित समाजों में विशेष पाया जाता है। इसका फल यह हो रहा है कि समाज में सच्चाई की कमी श्रीर पाखरड की वृद्धि हो रही है। स्वाभाविक जीवन कम हो रहा है श्रीर कृत्रिमता बद रही है। वास्तविकता की श्रीर ध्यान कम है, शिष्टाचार श्रीर जोकाचार की श्रीर श्रीक ।

यह उन्नति का नहीं, श्रवनित का लक्ष्ण है। इनसे प्रोम की नहीं, बिल्क स्वार्थ की बढ़ती हो रही हैं। परस्पर सहयोग का मृल्य कम होता जाता है श्रीर ऐकान्तिक स्वार्थ-साधन की मात्रा बढ़ती जाती हैं। समाज संगठन के नहीं, बिल्क विश्रद्धलता के रास्ते जा रहा है। नाम तो लिया जाता है स्वतंत्रता का, राष्ट्रीयता का, समानता का, विश्व-यन्धुत्व का, कुटुम्ब-भाव का, पर काम किया जाता है परवशता का, संकुचित स्वार्थों का।

इसका कारण यह है कि हमने जीवन के एक ही श्रंश को सममा है. वसकी पूर्णता को नहीं देखा है। नहीं तो क्या कारण है जो श्राज जीवन की कम परवाह की जाती है श्रीर उसके साधन-साहित्य, कला,शास्त्र, विज्ञान, धन, सत्ता श्रादि स्वयं श्रपने-श्रपने मन के राजा हो बैठे है ? साहित्य-सेवी क्यो गन्दा श्रीर क्रपथ की श्रोर ले जाने वाला व्यामोहकारी साहित्य हमें इतनी न्याकुलता के साथ दे रहे हैं ? कला क्यों हमारी विजासिता को जायत करने श्रीर हमे विषय-लोलप बनाने की चेष्टा कर रही है ? शास्त्र क्यो हमे कृत्रिम बंधनों से बांधकर मूढ बनाये रखने, श्रपना अन्धानुगामी बनाने, श्रपने श्रक्रों का गुलाम बनाने पर ज़ोर दे रहा है ? विज्ञान क्यो प्राणनाशक गैसो, शस्त्रास्त्रों, श्रयुवमों, जीवन को जर्जर बनाने वाले और गरीबो की जीविका-हरण करने वाले भीमकाय यंत्रो का ग्राविकार कर रहा है ? धन क्यो थैली खोलकर हमे मोहित करता है. हमपर श्रपना रीब जमाता है, श्रीर हमसे कहत्तवाता है, 'श्रर्थस्य पुरुषो दासः !' सत्ता क्यो हमें दबाती, डराती, नाक रगड़वाती, चूसती श्रीर लूटती है ? वास्तव में देखा जाय तो साहित्य श्रीर कला हमारे जीवन को उत्साहित श्रीर उल्लिखत करने एवं शोमनीय वनाने के लिए हैं, शास्त्र कर्तन्य-मार्ग दिखाने के लिए है, विज्ञान सुख-साधन बढाने के लिए है, घन पोष्ण करने के लिए हैं श्रीर सत्ता सुव्यवस्था श्रीर रच्या करने के लिए है। फिस ये केवल व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थ के लिए नही, बल्कि सामाजिक लाभ के लिए हैं। किन्तु श्राज तो जीवन बेचारा ऐसा लाचार श्रीर पंगु

हो गया है कि उसके इन अनुचरों की ज्यादती और ज़बरदस्ती पर मन में बड़ा ज्ञोभ होता है। सिन्धिया, हुलकर, गायकवाड़ आदि पेशवा के सरदार और सेनापति थे, पर घात पाकर उन्होने पेशवा को उठाकर ताक पर रख दिया और अपने-अपने मुक्को में राजा बन बैठे। इसी तरह जीवन के ये पार्षद और प्रहरी स्राज उसे निगल कर, उसकी गद्दी पर श्राप मालिक वन नैरे है श्रीर अपने-अपने राज्य-विस्तार में ऐसे जुटे हुए हैं कि जीवन के निहोरे पर किसीको ध्यान देने की फ़रसत नहीं। गांधी जैसा जीवन का सखा उसकी श्रोर से वकालत करने खड़ा होता है तो ये सब गुट बनाकर उसकी श्रोर लाल-पीली श्रांखें निकालने लगते हैं श्रीर टटक कर उसपर टूट पड़ना चाहते हैं। यही समय की बलिहारी है। जीवनदायिनी गीता सुनते हुए हमे दिन से भी नींद आने लगती है, पर विनाश को निकट लाने वाले नाटक-सिनेमा मे रात-रात भर जागते इए हम थकते नहीं: शास्त्र के उद्देश और मर्म को समझने से हम पीछे हटते हैं. और लकीर के फकीर बने रहने में धर्म सममते हैं; विज्ञान के परमार्थिक उपयोग की बात पर दुनिया हंस देती है श्रीर श्रख्यम जैसे विनाशकारी साधनों के ब्राविष्कारों से बड़ा रस ले रही है: श्रीर श्रद च्यवसाय करने. गरीबों के हित के लिए व्यवसाय करने की सूचना 'त्रादरी' और 'हवाई किलो' की श्रेणी में रख दी जाती है श्रीर चूसने तथा लूटने की प्रणाली नीति-युक्त व्यवसाय. राष्ट्रीयउद्योग और धनवृद्धि स्रादि बड़े नामों से पुकारी जाती है: सत्ता को सेवामय बनाने की प्रेरणा श्ररा-जकता और राजद्रोह माना जाता है और क्रोड़ो को निःशस्त्र, निर्वेल श्रीर गुलाम बनाना परोपकार, ईश्वरी श्राज्ञा का पालन श्रादि शुभ-कार्ये माना जाता है ! सचमुच वे लोग कैसे हैं. जो इस उलटी गंगा को बहती देखकर भी चौंकते नहीं, जिन्हें इस टु:स्थिति पर विचार करने की शेरणा या बुद्धि नहीं होती ?

इसका मूल कारण एक ही है—जीवन की पूर्णता को, मूल को,
यथार्थता को न सममना। जीवन को केवल बुद्धिमय मान लेने की अमपूर्ण धारणा का ही यह परिणाम है। यही कारण है जो वर्तमान शिहाप्रणाली में केवल बुद्धि को बढाने की आरे तो बहुत ध्यान दिया जाता
है, पर उच्च व सद्भावनाओं को जागृत करने और उनका लालन-पालन
करने की और प्रायः नहीं दिया जाता। भावना जीवन की स्वामिनी
है और बुद्धि उसकी सखी-मंत्रिणी हैं। बुद्धि का उपयोग भावना

की पुष्टि श्रीर शुद्धि करना है, न कि उसको श्राहत या पट-श्रष्ट करना। भावना यदि भावना के स्थान पर श्रीर बुद्धि, बुद्धि के स्थान पर रहे ती फिर जीवन का विकास एकांगी नहीं हो सकता, जैसा कि श्राज हो रहा है।

## **४ : स्वतंत्रता का पूर्ण स्वरूप**

जीव जबसे गर्भ में श्राता हैं तबसे लेकर मृत्यु तक गरीर के बन्धन गे रहना है--शरीर के कारण उत्पन्न निर्वलतायों थीर मर्याटाश्रो में बैंघा रहता है-इमलिए वह परतंत्र कहलाता है। यह तो एक तरह से उसकी श्राजीवन परतंत्रता हुई। किन्तु इस जीवन की परतंत्रता के श्रन्दर भी फिर उसे कई परतंत्रतायां में रहना पडता है। दैहिक परतंत्रता एक तरह से प्रकृति-निर्मित है किन्तु शरीर धारण करने के बार, या उसीके कारण, कुटुम्ब, भमाज, या राज्य-द्वारा लगाई गई परतंत्रता मनुष्य-निर्मित है। यो तो नियम-मात्र मनुष्य की शक्ति को रोकते हैं। परनतु हम उन नियमों के पालन को परतंत्रता नहीं कह सकते जो हमारी स्वीकृति ये. हमारे हित के लिए, बनाये गये हो। जो नियम हमारी इच्छा के विरुद्ध, हमार हिताहित का विना खयाल किये, हम पर लाट दिये गये हों, वे चाहे किसी कुड़म्ब के हो, समाज के हो, वा राज्य के हों, बन्धन . हैं, परतंत्रता है। इन्हे ऐसा कोई मनुष्य नहीं मान सकता जिसने मनु-प्यता के रहस्य श्रीर गौरव को समक लिया है। श्रतगुव मनुष्य को न केवल हैहिक परतन्त्रता में लडना है. विल्क मानुषी परतंत्रताक्रों से भी लडना है। यही उसका प्ररुपार्थ है। बल्कि यो कहना चाहिए कि वह इन मानुषी परतंत्रताश्चो से छटकारा पाये विना टेहिक परतंत्रता से महसा नहीं छूट सकता। मानुषी परतंत्रताय्रो से लडने से न केवल वह अपने को दैहिक परतंत्रता से लड़ने के ऋधिक योग्य बनाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी टैहिक परवंत्रता से मुक्त होने का रास्ता साफ कर देता है।

महज सुखोपमोग की सुविधा को ही स्वतंत्रता समक लेना हमारी भूल है। शरीर का पूर्ण विकास, मन की ऊंची उड़ान, बुद्धि का श्रवाध खेल, श्रन्त करण की श्रसीम निर्मलता श्रौर उज्ज्वलता, श्रात्मा की चमक तथा श्रखण्ड चैभव, इन सबको मिलाने पर पूर्ण स्वतंत्रता की वास्तविक कल्पना हो सकती है। एक शामन-प्रणाली से दूसरी उदार या श्रच्छी शासन-प्रणाली में चला जाना, एक व्यक्ति की श्रधीनता से दूसरे श्रधिक

मले श्रीर बहे श्रादमी के श्रंकुश में चला जाना—महज इतना ही स्वतं-त्रताका पूरा श्रर्थ श्रीर स्वरूप नहीं है। शरीर, मन, बुद्धि श्रीर श्रात्मा के पूर्ण विकास का ही नाम पूर्ण स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति, प्रथा या प्रणाली मनुष्य को ऐशोश्राराम के तो थोड़े से श्रधिकार दे देती है, या उसकी न्यूनाधिक सुविधा तो कर देती है, किन्तु उसके पूर्ण, सर्वांगीण विकास का खयाल नहीं करती, या उसकी बाधक श्रीर श्रवरोधक है, वह पूर्ण स्वतंत्रता का दावा हरगिज नहीं कर सकती, हामी कदापि नहीं कहला सकती। मन, वचन श्रीर कर्म की पूर्ण स्वतंत्रता के श्रागे, शारीरिक सुख भोग की थोड़ी सुविधा, मन पर उलटे-सीधे कुछ संस्कार डालने का थोड़ा सा सुप्रबन्ध—बस इसीका नाम स्वतंत्रता कदापि नहीं है। यह बात हमे श्रव्छी तरह समक्त रखनी चाहिए। ये तो उसकी थोड़ी-सी किरणें मात्र है। हमें सब कलाश्रों सहित पूनों के चाँद को देखना व समक्तना चाहिए।

देखा जाता है कि बहुतरे लोग दैहिक परतंत्रता से, पियड छुडाने के लिए उतने उत्सुक नहीं हैं जितनी कि मानुषी परतंत्रता से या यों कहें कि राजनैतिक परतंत्रता से । किन्तु राजनैतिक मुक्ति तो दैहिक मुक्ति की पहली सीढ़ी है । उसपर पांच रक्ले बिना मनुष्य श्रागे बढ़ नहीं सकता । लेकिन राजनैतिक मुक्ति को ही बहुत बढ़ी चीज न सममते रहना चाहिए । राजनैतिक परतंत्रता हमारे सामाजिक विकास की बहुत बड़ी बाधक है—इसलिए उसे सबसे पहले दूर करना हमारा परम कर्चाच्य है, किन्तु हमारी गति यहीं तक रुक न जानी चाहिए—हमारी शक्ति यहीं पर कुण्डित हो न जानी चाहिए । हमारी सारी यात्रा की यह तो एक मंजिल है । हमें श्रपमा श्रसली धाम न भूल जाना चाहिए । हम श्रपमा श्रादर्श नीचा न कर लें । कच्य न चूक जायं । इसलिए उसकी श्रोर बार-बार ध्यान दिलाना श्रौर श्रपने जीवन को उस श्रुव से पृथक् दिशा मे न बहने देने के लिए चेता-वनी देना श्रावश्यक है । कितने ही लोगों के जीवन को जो हम श्रसफल श्रौर दु:खपूर्ण देखते है उसका एक महान् कारण इस बात का श्रज्ञान या इसके विषय में श्रसावधानी ही है ।

यह तो हुई मनुष्य की श्रपनी स्वतंत्रता की बात । पर इसके साथ ही दूसरों को परतंत्रता से मुक्ति दिलाने की बात भी लगी हुई है । श्रपने साथ-ही-साथ श्रपने पढ़ौसियों का उद्धार उसे करना होगा । किन्तु इसका विवेच्न श्रागे करेंगे । यहां तो इतना ही लिखना काफी है कि जब हम इस भावना का विकास श्रपने श्रन्दर करेंगे तो श्रनुभव करेंगे कि हम स्वतंत्रता के चेत्र में उंचे उठ रहे है। तब हमें श्रकेले मनुष्य की स्वतंत्रता पर ही सन्तोप न हो सकेगा। हमें पशु-पिचयों की पराधीनता भी खलने लगेगी। उन्हें भी हम उसी दृष्टि से देखने लगेगे जिस दृष्टि से श्रभी मनुष्य को देखते हैं। उनके भिन्न-भिन्न शरीरों के श्रन्दर हम उमी एक श्रास्मा को देखने लगेंगे श्रोर उनके उन्हार के लिए भी उत्सुक होंगे। श्रीर श्रागे चल कर जीव-मात्र के वन्धन हमें श्रसहा होने लगेंगे। जैसे-जैसे हमारी वृत्तियां इस प्रकार शुन्त श्रार व्यापक होती जायगी वेसे-वेसे वह स्वतंत्रता-प्राप्ति के मार्ग में हमारी प्रगति की सूचक होगी। श्रन्त को हम शारीरिक भेटों के पार जाकर श्रपने श्रसली रूप में मिल जायंगे—यही हमारी पूर्ण स्वतंत्रता होगी।

## ध्र : मनुष्य क्या है ?

मनुष्य-जीवन का विचार करते समय सबसे पहले जानने योग्य वस्तु है मनुष्य स्वयं ही। जब हम मनुष्य की जानने का यत्न करते हैं तो उसमे सबसे बढ़े दो भेद दिखाई देते हैं—एक उसका शरीर श्रीर दूसरा उसमे रहनेवाला जीवात्मा। इस जीवात्मा या चैतन्य के ही कारण शरीर जीवित रहता श्रीर चलता-फिरता तथा विविध कार्य करता है। इसीलिए शरीर जड़ श्रीर जीवात्मा चेतन कहा गया है।

शरीर भिन्न-भिन्न श्रवयवो से वना हुआ है, जिन्हें इन्द्रियां कहते हैं। इनके भी दो भेद हैं—भीतरी इन्द्रियां श्रोर वाहरी इन्द्रियां। श्रांख, कान, नाक, मुख, जीभ, त्वचा, हाथ, पांव, गुदा, मूत्रे न्द्रिय, ये बाहरी श्रोर फेफड़ा, यक्रत, प्लीहा, इदय, मूत्रपिंड, जठर, श्रंतिडयां, नसे, मस्तिष्क श्रादि भीतरी श्रवयव हैं। बाहरी इन्द्रियों में श्रांख, कान, नाक मुंह, जीभ ये पांच ज्ञानेन्द्रियां कही जाती हैं क्योंकि इनके द्वारा मनुष्य को बाहरी वस्तुश्रों का ज्ञान होता है—ये बाहर से ज्ञान के संस्कार भीतर भेजती हैं श्रीर त्वचा, हाथ, पांच, गुटा तथा मूत्रे न्द्रिय ये कर्मेन्ट्रिय कहलाती हैं, क्योंकि ये श्रन्दर से श्राटेश पाकर तदनुसार कर्म करती हैं।

इनके ग्रालावा शरीर के श्रान्टर एक श्रीर इन्द्रिय है जो बाहर-से आये ज्ञान के संस्कारों को प्रहण करती है श्रीर कर्में निद्रयों के द्वारा उनकी समुचित ज्यवस्था करती है। इसे मन, चित्त या बुद्धि कहते हैं। यह इन्द्रिय जब केवल संकल्प-विकल्प करती रहती है श्रर्थात् यह करूँ या न करूँ, इसी उलकान में पड़ी रहती हैं तबतक इसका नाम है मन; जब किसी कार्य के करने था न करने का निर्णय करने लगती है तब उसका नाम है खुद्धि श्रीर जब वह कार्य मे प्रेरित करती हैं, गति देती है तब उसका नाम है चित्त।

परन्तु इतने श्रवयवों से ही मनुष्य पूरा नहीं हो जाता है। यह उस मनुष्य के रहने का घर-मात्र हुआ। श्रसकी मनुष्य—जीवात्मा—इससे भिन्न है। वह सारे शरीर और मन-बुद्धि श्रादि मे समाया रहता है। वह न हो तो इस सारे शरीर का, इस कारखाने का, कुछ मूल्य नहीं है। उसके निकल जाने पर इस शरीर को मुद्दी कहकर हम गांड या जला वेते हैं।

श्रव कोई यह प्रश्न करे कि तुम शरीर को मनुष्य कहते हो या जीवारमा को, तो उत्तर यही देना पढेगा कि जीवारमा को। मनुष्य ही महीं प्राण्मित्र में श्रमली, साररूप, चीज यही है। ऊपर का कलेवर यह शरीर, उसकी रहा, उन्नति श्रीर विकास के लिए है। यह उसका साधन है। इसलिए बहुत महत्त्वपूर्ण है।

श्रव हम यह जान गये कि कमेंन्डियां, ज्ञानेन्डियां, श्रन्तरीन्डियां मन-चित्त-बुद्धि श्रीर सबसे बढकर जीवारमा को मिलाकर पूरा मनुष्य बना है। मनुष्य किसलिए पैदा हुश्रा है, या मनुष्य-जीवन का चरम उद्देश्य क्या है, यह जानने का साधन मनुष्य की इच्छा के सिवा, हमारे पास श्रीर छुछ नहीं है। मनुष्य-मात्र में एक बलवती इच्छा पाई जाती है कि सुख मिले—श्रटल, श्रखण्ड और श्रन्त सुख मिले। सुख पाने की श्रमिलाणा ही उससे श्राजीवन भिन्न-भिन्न पुरुषार्थं करवाती है। यह निश्चित है कि सुख स्वतंत्रता में है, पराधीनता मे, बन्धन में सर्वटा दुःख ही दुःख है। इसलिए बन्धनों से छुटकारा पाना सुख का माधन हुश्रा यही उसके जीवन की स्वतंत्रता श्रीर वही सफलता हुई। छ

## ६ : स्त्री-पुरुष-भेद

सृष्टि-रचना के अन्तर्गत प्रत्येक टेहधारी में हमें दो वहें भेद दिखाई पहते हैं (१) स्त्री श्रीर (२) पुरुष । ये भेद इनकी शरीर-रचना के कारण हुए हैं । स्त्री श्रीर पुरुष के दो अङ्गों में भेद है—जननेन्द्रिय श्रीर स्तन । स्त्री के स्तन श्रवस्था की वृद्धि के साथ बढ़ते जाते हैं श्रीर माता बनने

क देखी परिशिष्ट (३) 'सुख का स्वरूप'

पर उसमे दूध ज्ञाने लगता है। स्त्री के एक तीसरा त्रिशेष श्रद्ध गर्भाशय भी होता है। इन अवयव-भेदों से स्त्री और पुरुष का जीवन कई -वातो में एक-दूसरे से भिन्न हो जाता है। क़द्रम्ब में पति-पत्नी के जीवन से श्रारम्भ करके फिर माता-पिता श्रीर श्रन्त को बहे-बहों के रूप में परिशात होता हुन्ना उनका जीवन समाप्त होता है। यद्यपि यह निश्चय-पूर्वक कहना कठिन है कि समाज और जीवन में किसका महत्व अधिक है: परन्त यह निर्विवाद सिद्ध है कि जीवन में दोनों की श्रविवार्यता है-दोनों एक-दूसरे के पूरक है। यद्यपि मनुष्य-समाज मे स्त्री विशेष श्रादर श्रीर स्नेह की दृष्टि से देखी जाती है तथापि मानवी-जीवन का सम्चालक, नियामक या नेता तो पुरुष ही हो रहा है। स्त्री में स्नेह की श्रोर पुरुष में तेज की प्रधानता पाई जाती है। शरीर के भेदों से दृष्टि हटाले ती दोनों में एक ही मूल वस्तु—ग्रात्मा दिखाई देगी, किन्तु स्थूल जगत् में, दोनो के गुख श्रौर बल मे, अन्तर पड गया है। इसीसे उनके कर्त्तब्य भी श्रपने-श्राप भिन्न हो गये हैं। पत्नी श्रौर फिर माता होने के कारण स्त्री के जीवन में स्नेह, वात्सत्य श्रीर कौंटुम्बिकता की श्रिधिकता है श्रीर उसके जीवन में 'गृह' को प्रधान स्थान है। पति श्रीर पोषक होने के कारण पुरुष के जीवन में तेज, पुरुवार्थ की प्रधानता है श्रीर उसके जीवन में 'ब्यवसाय' को प्रधान स्थान मिला है। यही कारण है जो पत्नी पति की सहधर्मचारिक्षी मानी गई है । पति कर्त्तच्य को चुनता है श्रौर पत्नी उसकी पृति मे उसका साथ देती हैं। दोनों एक-प्राख, दो-तन से रहते हैं। स्त्री पुरुष की समानता का यही अर्थ हैं। दोनों को अपनी चरम उन्नति की सुविधा होना श्रावश्यक है, दोनो का एक-दूसरे की स्वतंत्रता में सहकारी होना जरूरी है। दोनो एक श्रसली चीज से विछुदे हुए हैं। दोनों वही जाने के लिए, उसीको पाने के लिए, छुटपटाते हैं। दोनो का परस्पर सहयोग बहुत श्रावस्यक है। स्त्री-पुरुष श्रलग रहकर भी श्रपने परसधाम को पहुँच सकते हैं। परन्तु उस दशा में उनका संसार-बंधनों से परे रहना ही उचित है। मंसार-बन्धन मे पड्ने पर सामाजिक कर्त्तस्यो से वे अच महीं सकते और इसलिए दोनों का सहयोग भ्रावश्यक ही जाता है।

पुरुष में तेज की श्रीर स्त्री में स्तेह की प्रधानता होती है, यह ऊपर कहा जा चुका है। तेज श्रीर स्तेह दोनों श्रतुल शक्तियां हैं। एक में पराक्रम का श्रीर दूसरे में बलिदान का भाव है। पराक्रम कुछ श्रांश में अपनेको दूसरों पर खादता है। स्नेह प्रायः सवींश में दूसरे को अपना कर श्रास्मसात् कर लेता है। इसी कारण बंदे-बंदे पराक्रमी स्नेह से जीव बिये जाते हैं। इसीबिए संसार में स्नेह की मिहमा पराक्रम से बदी है। इसी कारण उपनिषद् में पहले 'मानृदेवो भव' कहकर फिर 'पिनृदेवो भव' कहा गया है। सो, पराक्रम (पुरुष) यदि अकेला रहेगा तो उसे अपनेको प्रखरता से बचाने के लिए अपने अन्दर स्नेह के सेवम की आवश्यकता होगी और यदि स्नेह अकेला रहा तो उसके निर्वलता में परिणत हो जाने की आशंका है, इसिबिए तेज का श्रोज मिलाने की जरूरत होगी। यदि स्त्री-पुरुष अकेले अपनी कमियों को इस प्रकार यत्न कर के पूरा करें तो हजें नहीं, अन्यथा उनके सहयोंग से ही दोनों तत्व उचित मर्यादा में रह सकते हैं, श्रीर उनसे स्वयं उनको तथा समाज को लाम पहुँच सकता है।

यहां हमें एहयोग का श्रर्थ अच्छी तरह समम लेना चाहिए। दैहिक विकारों को शमन करने के लिए स्त्री-पुरुषों का जो शारीरिक सहयोग होता है श्रीर उसके द्वारा सन्तित के रूप में समाज को जो लाभ होता है, केवल इतना ही श्रर्थ यहां सहयोग का श्रमीष्ट्र नहीं है। स्त्री-पुरुष शक्ति के दो बड़े मेद केवल इस सहयोग के लिए नहीं हुए हैं। वास्तव ये दो भेद सृष्टि के सहयोग-तत्व को सिद्ध करते हैं श्रीर बताते हैं कि सृष्टि सहयोग चाहती है, विरोध नहीं। सहयोग जीवन का तत्व है, विरोध जीवन का दोष है। इसलिए वास्तव में दोष के ही विरोध को जीवन में स्थान है। स्त्री-पुरुष एक-दूसरे के दोषों का विरोध श्रीर गुणों का सम्मिलन करते हुए पूर्ण दशा को पहुँचें—यही सृष्टि-रचयिता को श्रमीष्ट है। श्रतएव सहयोग का श्रर्थ यहां है जीवन-कार्यों में सहयोग। केवल पति-पत्नी के ही नाते नहीं, बहन-भाई के नाते, माता-पुत्र के नाते मित्र-मित्र के नाते, सब तरह स्त्री-पुरुष का सहयोग बांछनीय श्रीर अपयोगी है।

कुछ ज्ञानियों और सन्तों ने खियों की तुरी तरह निन्दा की है। किन्तु वह छी-जाति, छी-तत्व, छी-शक्ति की निन्दा नहीं है, वास्तव में उसके दोषों, दुर्विकारों की निन्दा है। पुरुष के दोषों, दुर्गु यो की भी इतनी ही तीव निन्दा की जा सकती है। बल्कि पुरुष प्राकामक होने के कारण अधिक भत्सेना का पात्र है। सच पृष्ठिए तो द्सरे की निन्दा करना ही श्रनुचित है। हमारी श्रसफलता, हु.स या कमजोरी का कारण

हमें श्रपने ही श्रन्दर खोजना चाहिए। वह वहीं मिलेगा भी। किन्तु हम जल्दी में दूसरे के प्रति श्रनुदार, कठोर श्रौर श्रम्त में श्रन्यायी वन जाते हैं। इसमें न तो सचाई है,न न्याय है, न बहादुरी है।

#### ७: स्त्री का महत्त्व

मानव-जीवन में खी का महत्त्व उसकी शरीर रचना से ही स्पष्ट है। सन्तित समांज को उसकी देन है। यद्यपि सन्तिति में पुरुष का भी श्रंग या श्रंश है. किन्त उसकी धारणा स्त्री के ही द्वारा होती है। सन्तति देकर, उसका जाजन-पांजन श्रौर गुण-संवर्धन करके स्त्री समाज की सेवा करती है। इसके श्रतिरिक्त वह स्वयं भी पुत्री, बहुन, पत्नी, माता, बृद्धा के रूप में समाज की भिन्न-भिन्न श्रवस्थाओं में श्रनेक प्रकार की सेवार्ये करती है, मनुष्य-जीवन को पूर्णाङ्ग बनाती है। मृदुल-गुणो की श्रिध-ष्टात्री होने के कारण वह समाज में सरसता और स्वाद की वृद्धि करती है। जीवन-संघर्ष में शान्ति और सान्तवनां की वह देवी है। विधवा के रूप में वह त्याग और संयम को स्फर्ति देती है। प्रत्री के रूप में घर को जगमगाती, बहन के रूप में भाई का बल श्रीर ढार्ल बनती, परनी के रूप में पति को श्रपने जीवन का सार-सर्वस्व लुटाती, साता के रूप में समाज को अपना श्रेष्ठतम दान देती, बृद्धा के रूप में समाज पर श्रपने श्रनुभव श्रीर श्राशीर्वाद की वृष्टि करती हुई स्त्री-समाज के श्रगखित उपकार करती है। काव्य, नाटक, चित्र, संगीत, नृस्य श्रादि ललित कलाश्रों का श्राधार स्त्री-जाति ही है। इतिहास में खियों ने वीरोचित कार्य भी किये है। समय पहने पर खियों ने पुरुषों में वीरता छौर तेज का संचार भी किया है। दर्शन-प्रन्थों में वह श्रादिशक्ति, महामाया भी मानी गई है। श्रत-एव एक अर्थ में स्त्री ही समस्त शक्ति की जननी है। पुरुष अपने सारे सत्व को खींचकर स्त्री को प्रदान करता है। किन्त स्त्री उसे गृहण करके श्रपने सत्व में उसे मिलाती, श्रपने मे उसे धारण करती. श्रीर फिर उसकी श्रनुपम कृति जगत् को प्रदान करती है। इसलिए पुरुष केवल देता है। किन्तु स्त्री लेती है, रखती है, मिलाती है,श्रीर फिर दे देती है। पुरुष तो अपनी थाती स्त्री को देकर अलग हो जाता है. किन्तुं स्त्री बढी वफादारी से उसे संचित करके जगत को देकर ही श्रवग नहीं हो जाती. बल्कि उसे जगत की सेवा के योग्य बनाती है।

प्रकृति ने अपने समस्त गुर्खों को एकत्र करके इसके दो भाग किये

(१) मृदुल और (२) परुष । मृदुल अंश का नांम स्त्री और परुष का पुरुष रक्ला । स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को सुख पहुंचाना मृदुल गुणों की विशेषता हैं । चमा, दया, तितिचा, उदारता, शांति, आदि मृदुल गुणों के कुछ नमूने हैं । ये अपने धारण करने वालों को कष्ट और दूसरें को सुख पहुंचाते हैं । परन्तु धारण करने वाला उस कष्ट को कष्ट इस खिए अनुभव नहीं करता कि वह दूसरें के सुख में अपने को सुखीं मानता है । यह स्त्री का आदर्श है । यही स्त्री की दिन्यता है, यहीं पुरुष पर स्त्री की विजय हैं । यहीं जगत् में स्त्री का वैभव हैं । यहीं मानव जीवन में स्त्री का गौरव हैं । स्त्री के अभाव में जगत् हिंसा, कलह, अशांति और दुःख का नमूना बन गया होता । उसमें हरे-भरे विटय-वृन्द नहीं, बल्कि रूखे-सूखें हूं ट नजर आते । शोभा, सुन्दरता, सरसतां, सजीवता की जगह भीषणता, बीभत्सतां, नृशंसता, स्वार्थान्धतां और रक्त-पिपासा का राज्य दिखाई देतां । स्त्री ने उत्पन्न होकर जगत् पर अमृत की वृष्टि की है । उसने मनुष्य को उत्पन्न ही नहीं किया, जगत् को जिलाया और अमर बनायां हैं ।

## द: पुरुष का कार्य

पुरुष के शरीर में श्रोज, तेज, पराक्रम, के गुणों की श्रधिकता है। इसिलिए, स्त्री जहां उत्साह श्रीर जीवन देती है तहां पुरुष रहा करता, श्रागे बढता, किनाइयों को मिटाता, संकटों को चीरता श्रीरं सफलता पाता है। स्त्री में रमणीयता श्रीर पुरुष में पराक्रम है। स्त्री लुभाती है श्रीर पुरुष भयभीत करता है। स्त्री में श्राकर्षण है, पुरुष में श्रांच है। स्त्री की श्रोर मनुष्य बरबस दौंदा जाता है, पुरुष की श्रोर सहमता हुशा कदम उठाता है। स्त्री के हृदय में श्रपना हृदय मिला देना चाहता है, किन्तु पुरुष को दूर ही से प्जने; योग्य समक्तता है। पुरुष में सूर्य की प्रत्रा है, स्त्री में शिशा की स्निग्धता श्रीर सुधामयता। इसिलिए पुरुष समाज का रचक, पथदर्शक, नेता श्रीर भय-त्राता है। स्त्री समाज की सेविका है, पुरुष समाज का सिपाही है। स्त्री खींचती है श्रीर जीतती है। पुरुष बढता है श्रीर जीतता है। स्त्री स्नेह फैला कर जीतती है, पुरुष धोंस दिखाकर जीतता है। स्त्री हदय को जीतती है, पुरुष उसे दवाता है। स्त्री हराकर भी हारा हुशा नहीं समक्तने देती, पुरुष हराकर फिर कीशिश करता है कि यह जीतने न पावे। इस कारण यधि पुरुष की धोंस का

प्रभाव समाज पर विशेष रूप से पाया जाता है तथापि समाज के हृदय की डोर तो स्त्री ही हिजाती है। इसिलिए पुरुप ग्रादर-पात्र होता है श्रोर स्त्रीं स्नेह-पात्र पुरुष को श्रादर देकर बदले में लोग श्रादर नहीं पाते, किन्तु स्त्री को स्नेह देकर बदले में बढता हुआ स्नेह पाते हैं। क्योंकि पुरुष श्रपने लिए बडा है, स्त्री दूसरों के लिए बडी है। घोस श्रादर बाहती है—सुकाना चाहती है;स्नेह दिल मिलाना चाहता है। श्रादर में बदप्पन है, स्नेह में समानता है। लोग बडो को चाहते तो हैं, किन्तु खुश रहते है बराबर वालों से। पुरुष में दूसरे को श्रंकित करने का भाव प्रवल है। इसिलिए ऐसे ही गुर्शों का विकास उसमे स्पष्ट रूप से पाया जाता है। इसिलिए खी की सेवाओं को इतिहास नहीं जानता, उसने मनुष्य के जीवन-विकास में श्रपना इतिहास छिपा रक्खा है।

प्ररुष प्रधानतः इन चार रूपो में समाज की सेवा करता है-सिपाही, नेता, श्रध्यापक, गुरु । सिपाही के रूप में वह समाज के लिए लड़ता और विजय पाता है। नेता के रूप में वह समाज को ग्रागे खींचता श्रीर उठाता है। श्रध्यापक के रूप में वह श्रव्हें संस्कारों को जगाता श्रीर गुरु के रूप में उसे श्रपने श्रन्तिम लच्य तक पहुँचाता है। संसार में जहां कहीं निर्भयता है, तेजस्विता है, दुर्दमनीयता है, प्रखरता है, वह पुरुष-शक्ति की देन है। यदि पुरुष न होता तो हिंख पशु मनुष्य की चट कर गये होते । यदि पुरुष न होता तो स्त्री, यालक, निर्वेल श्रनाथ ही गये होते। यदि पुरुष न होता तो मृदुल भावों, मृदुल गुर्णो, या यो कहें कि साहित्य, संगीत, कला, को आश्रय ही न मिला होता । पुरुष न होता ती राज्य. समाज, संस्थायें न होतीं. न शास्त्र श्रीर विज्ञान का इतना विकास ही सम्भवनीय था। पुरुष न होता तो समाज में संगठन, श्रान्दोलन, युद्ध विजय, इन शब्दो और बढ़े-बढ़े राज्यों तथा धर्म-शास्त्रों का जन्म न हुन्ना होता। प्ररुष मस्तिष्क का राजा है श्रीर श्री हृदय की देवी है। इसलिए पुरुष यदि न हुआ होता तो संसार दिमागी खुवियों से खाखी रह जाता। पुरुष ज्ञान का और खी बल का प्रतीक है। स्त्री न होती तो जिस प्रकार उत्साह श्रीर प्रेरणा-हीन निर्जीव समाज हमें मिला होता उसी प्रकार यदि पुरुष न हुआ होता तो अन्ध, पंगु, अबुध, असहाय, समाज में हम अपने को पाते । स्त्री बिना समाज यदि जीवन-हीन है तो पुरुष बिना गति-हीन श्रीर दर्शन-हीन । इसलिए पुरुष समाज का सिरमीर श्रीर वन्दनीय है । प्ररूप सत्य का तेज है और खो ऋहिंसा की देवी है।

### ६: स्त्री-पुरुष-व्यवहार

तो श्रव यह प्रश्न उठता है कि छी-पुरुष के पारस्परिक न्यवहार की क्या नीति हो ? एक तरफ पुराने विचार के लोग हैं जो छी को धूप श्रीर हवा भी नहीं लगने देना चाहते, दूसरी तरफ वे सुधारक है जो छी पुरुष के न्यवहार में कोई भेद, कोई मर्यादा ही नहीं रखना चाहते। श्रव हमें यह तय करना है कि इनमें से कौन सा मार्ग हमारे लिए श्रव्छा है। या कोई तीसरा ही रास्ता हमें निकालना होगा।

हम देख चुके हैं कि छी थ्रौर पुरुष के मूल-रूप में कोई भेद नहीं है। दोनों में एक ही श्रारमा है अर्थात् श्रारमा-रूप से दोनों एक से है। परन्तु शरीर दोनों का जुदा-जुदा है। यह भंद प्रकृति ने ही किया है। इसिलिए दोनों के व्यवहार में कुछ भेद थ्रौर मर्यादा तो रखनी ही होगी। छी माना बनती है थ्रौर बच्चे को दूध पिलाती है। ह मास तक बालक को गर्भ में रखकर उसकी सेवा करती है। इसिलिए उमकी मर्यादा का जरूर ख्याल करना होगा। शरीर-रचना के भेद से छी पुरुष दोनों के कुछ कर्तव्य जुदा-जुदा हो जाते हैं। इसिलिए दोनों के पारस्परिक व्यवहार में भेद थ्रौर मर्यादा रहना अनिवार्य है। जीव रूप में, या श्रारमा-रूप में, दोनों की श्रावश्यकतायें समान हैं। इसिलिए दोनों के कर्तव्य, श्रिषकार मर्यादा समान हैं, लेकिन स्त्री व पुरुष रूप में दोनों के शरीर की श्रावश्यकता जुदा-जुदा हैं इसिलिए समाजमें दोनों का दरजा श्रीर मर्यादा भी जुदा-जुदा हैं इसिलिए समाजमें दोनों का दरजा श्रीर मर्यादा भी जुदा-जुदा हैं इसिलिए समाजमें दोनों का दरजा श्रीर मर्यादा भी जुदा-जुदा होना उचित है। इस बात को ध्यान में रख कर समानता का दावा किया जाय तो वह सर्वथा न्याय्य होगा। पुरुष में भी माता चनने के गुगा जब तक नहीं थ्रा जाते तब तक यह भेद मानना लाजिम है।

खी-पुरुष की गाढी भ्रागे बढ़ने और ऊंचे चढ़ने के लिए है, पीछे इटने या नीचे गिरने के लिए नहीं, यह सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारी समानता की भावना श्रीर अधिकार का भी यही फल निकलना चाहिए। यदि छी-पुरुष के समान भाव से छूट लेने का यह नतीजा हो कि एक दूसरे को नीचे खींचने और गिराने के जिम्मेदार बनें तो जिस जड़ को हमने सीचना चाहा था उसीको उखाड़ कर फेंक दिया। स्त्री श्रीर पुरुष का परस्पर श्राकर्षण इतना तेज होता है कि यदि हम इस मूलभूत बात को भूल जायं तो श्रनर्थ का ठिकाना न रहे।

स्वतन्त्रता श्रीर समानता वास्तव में मनुष्य के दो फेफडों के समान

श्रावश्यक श्रीर हितकारी हैं। परन्तु फेफडे पेट का काम नहीं कर सकते। वह श्रपनी मर्यादा में स्वतन्त्र हैं श्रीर श्रपनी उपयोगिता के चेत्र में समानता रखते हैं। इसी तरह पुरुष श्रीर श्ली दोनो स्वतन्त्र श्रीर समान है, परन्तु हर एक की सीमा प्रकृति ने बांघ दी है। उसे न पहचान कर यदि हम व्यवहार करेंगे तो हमारी स्वतन्त्रता, उच्छृङ्खलता श्रीर समानता श्रपने विशेषाधिकार के रूप में बदल जायगी। स्त्री पुरुष परस्पर भेम करने के बजाय एक दूसरे पर श्रस्याचार करने तोंगे।

श्राज हमारे समाज में पुरुष का श्राधिपत्य है श्रीर स्त्री उससे दवी हुई है। इस स्थिति में परिवर्तन की श्रावश्यकता है श्रीर समस्त्रार पुरुष तथा जागृत देवियां इस विषय में उद्योगशील भी हैं। पर यही समय जब कि पुरानी रूढ़ियों के बांध तोड़े जा रहे हैं, स्त्री पुरुष दोनों के जीवन में बहुत नाज़क श्रीर मूल्यवान है। नाज़क तो इसलिए कि यदि उन्होंने मर्यादाश्रों का ध्यान न रखा तो दोनों न जाने कहां बह जायेंगे श्रीर मूल्यवान इसलिए कि हम एक नवीन, सतेज, स्वतन्त्र, स्वावज्ञस्वी समाजकी रचना करने जा रहे हैं।

श्री पुरुष दोनों का जीवन कर्ममय है, कर्म में ही उनका जीवन, उन्नति, सुधार है। इसलिए काम-काज के सिलसिले में ही दोनों एक दूसरे के सम्बन्ध में श्रावें, यह श्रभीष्ट है। निदोंष श्रामोद-प्रमीद श्रीर मनोरंजन के भी श्रवसर ऐसे होते हैं जहां श्री पुरुष का सहयोग हो सकता है। दम्पती विशेष श्रवसर पर विशेष प्रकार से मिलते हैं। रोगियो की सेवा-ग्रुश्रूषा भी ऐसा प्रसंग है जहां श्री पुरुष के मिलने की सम्भावना कभी-कभी होती है। इसके श्रवाचा श्री पुरुष का मिलना-जुलना, परस्पर घनिष्ठता बढाना, निरर्थक है। इसलिए नहीं, कि वह पाप है, बल्क इस लिए कि वह हमें नीवे गिरा सकता है। श्रीर बुद्धिमान मनुष्य को गिर कर गिरने की परीचा न करनी चाहिए। यह गिरावट श्रेम के भरोसे मोह में फंस जाने से होती है। श्रतः हम यहां श्रेम व मोह के भेद की समभ लें।

प्रम श्रास्मिक और मोह शारीरिक है, श्रर्थात् जब तक श्रास्मिक गुण के प्रति श्राकर्षण है तब तक वह प्रेम का श्राकर्षण है, जब शारीरिक सोदर्थ या शारीरिक मोग की श्रोर श्राकर्षण होने जगे तब समको कि वह मोह का श्राकर्षण है श्रोर श्रपनेको सम्भाजो। एक सुन्दर पुष्प को हम देखते है, उसके देवी सोंदर्थ पर मुग्ध होते है, उसमें ईश्वरी झ्टा के दर्शन

करते हैं, यह प्रेम हुआ; जब उसे तोड कर सूंघने या माला बना कर धारण करने का मन हुआ तब समको हम मोह के शिकार हो रहे हैं।

दूसरे, प्रेम में जिसे हम प्रेम करते हैं, उसके प्रति त्याग, उत्कर्ष, सेवा करने का भाव होता है, मोह में भोग, सुख, सेवा खेने की चाह रहती है। प्रेमी स्वयं कष्ट उठाता है, प्रेम-पात्र को कष्ट पहुँचाना नहीं चाहता, उसकी उन्नति चाहता है, अधोगित नहीं। मोहित व्यक्ति अपने सुख-भोग की अनियन्त्रित इच्छा के आगे प्रेम-पात्र के कष्ट और दुख की परवा नहीं करता। उसकी रुचि अच्छे खान-पान, साज-श्रङ्कार, नित्य नाटक-सिनेमा आमोद-प्रमोद में होगी-—जहां कि एक प्रेमी उसके मानसिक, नैतिक और आसिक गुयो तथा शक्तियों के विकास में, उसकी योजनाओं और कार्य-क्रम में मग्न रहेगा।

हमारे हृदय में प्रेम है या मोह, इसकी सच्ची जानकारी तो हम अपने मनोमावों पर निगाह रख कर ही कर सकते हैं—बाह्य विधि-विधान से नहीं। बाह्य नियम मर्यादाएं हमें एक हद तक नियंत्रण में रख सकते हैं। श्रीर हस दृष्टि से बहुत उपयोगी भी हैं, परन्तु वे प्रेम या मोह की परीचा के अचूक उपाय नहीं है। दुनिया अक्सर बहिद प्रे होती है। बाहरी आचार-विचार से ही वह अक्सर मनुष्य की नाप-तौल करती है। हमारे मानसिक और आन्तरिक भावों के दूर से जानने और समक्तने का दूसरा साधन भी तो नहीं है। मार्मिक-दृष्टि व्यक्ति तो बिरले ही होते हैं, जो ऊपरी हाव-भाव या आचार-विचार में से भीतरी भाव को ताइ लें। अतः ब्लोक-दृष्टि से भी बाह्य मर्यादाओं का वहा महत्व है। फिर भी मुख्य और भूल्यवान वस्तु तो हमारे हृदय का असली भाव ही है। हम आप ही अपने परीचक, निरीचक, पहरेदृ्दार और पथ-प्रदर्शक बनेंगे, तभी सुरचितता से हम अपने ध्येय को पहुँच सकेंगे।

प्रेम से मोह, मोह से भोग, भोग से पत्तन-यह श्रधोसुख जीवन का कम है। प्रेम से सेवा, सेवा से श्रात्म-श्रुद्धि, श्रात्म-श्रुद्धि से श्रात्मोन्नति यह—-अर्ध्वगामी जीवन का। प्रेम से हम मोह की तरफ बढ़ रहे हैं या सेवा की तरफ—-यही हमारे श्रात्म-परीचण की पहली मीढी है।

## १०: बालक-जीवन

स्त्री में ऋतु की प्राप्ति श्रीर पुरुषों में मूं हो की रेख का बॅधना बाल्य-काल की समाप्ति श्रीर यौवन के श्रागमन का चिह्न है। बचपन

भनुष्य के जीवन में सबसे निर्दोष तथा कोमल श्रवस्था है। उस सरलता. निष्कपटता, सहज-स्नेह का श्रनुभव मनुष्य फिर पूर्ण ज्ञानी होने पर ही कर सकता है। बचपन की निष्पापता स्वाभाविक श्रीर ज्ञानी श्रथवा पूर्ण मनुष्य की साधता परिपक्व ज्ञान का फल होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि बचपन में मन्त्र्य सचमुच निर्दोप होता है, बल्कि यह कि उस समय उसके संस्कार मन्द या सुप्त होते हैं श्रौर श्रागे चलकर वयो-धर्मानुसार दुनिया के सम्पर्क में श्राने से जायत श्रीर विकसित होते हैं। वास्तव में बातक भावी मनुष्य है। जैसे कली में फल छिपा हुन्ना होता है वैसे ही बालक में मनुष्य समाया हुन्ना होता है। बालक ही खिलकर श्रीर फलकर मनुष्य होता है। वह श्रपने प्राप्त श्रीर संचित संस्कारों के श्रनसार श्रपने त्रासपास के वातावरण में से गुण-दोप प्रहण करता रहता है श्रीर श्रन्त में मनुष्य बन जाता है। ज्यो-ज्यों वचपन समाप्त होता जाता है त्यो-त्यों उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती जाती है जो उसे भले श्रीर बरे की तमीज सिखाती है श्रीर श्रपने मन के वेगों को रोकने का सामर्थ्य देती है। इसे ब्रद्धि या सारासार-विचार-शक्ति कहते हैं। जब यह मनुष्य को किसी काम से रोकती है या किसी में प्रेरित करती है तब उसे पुरुषार्थं कहते हैं। इस विवेक श्रीर पुरुषार्थं के बल पर ही मनुष्य श्रपने बरे संस्कारों को मिटाकर श्रपनी उन्नति करता है। परन्त वचपन में ये शक्तियां बीजरूप में रहती हैं, इसलिए किसी रखवाले की जरूरत होती है। दूध पीने तक मुख्यतः माता, पाठशाला जाने तक माता-पिता तथा कदम्बीजन और फिर अध्यापक बालक के रखवाले होते हैं। उसके लालन-पालन, शिचा-दीचा, चाल-चलन, का भार इन्ही पर होता है। वालक अनुकरयाशील होता है। बोलने श्रौर अपने मन के सभी भावों को श्रन्छी तरह प्रकाशित करने का सामर्थ्य तो उसमे बहुत कम होता है: किन्तु समक्तने श्रीर प्रहरा करने की शक्ति काफी होती है। बालक कई बार श्रांखों के उतार-चढ़ाव श्रोर चेहरे के हाव-भाव से हमारे मन के भावों को ताड जाता है। वह हमारी समाजीचना भी करता है श्रीर परीचा भी बेता रहता है। बचन-भंग से वातक बहुत रुष्ट होता है और बुरा मानता है 'हठ' तो बालक की प्रसिद्ध ही है। इस कारण उसके श्रभिभावको की जिम्मेदारी श्रौर भी बढ़ जाती है। वे बालक को जैसा बनाना चाहते हों वैसा ही वायुमगडल उन्हें भ्रपने घर श्रौर कुटुम्ब का ब्रनाना चाहिए। हमारा निजी जीवन जैसा होगा वैसा ही घर का वाता-

वर्ग होगा। दुर्ज्यसनी, सूठे, पाखगडी, दुष्ट लोगों के घर में बच्चां अच्छे संस्कार कैसे पा सकेगा ? अतएव बच्चे को अच्छा बनाना हो तो अपने को अच्छा बनाना चाहिए।

यदि हमने मनष्य के जीवन के लच्य को श्रीर उसके मर्म को श्रव्ही तरह समस लिया है तो हमें बच्चे की शिचा-दीचा श्रौर पालन-पोषण मे कठिनाई न होगी। सनुष्य का लच्य एक है--पूर्ण स्वतन्त्रता। उसीकी तरफ हमें बच्चे की प्रगति करना है । उसके कपड़े-लत्तं, खान-पान, खेल-कूद, पढना-लिखना, सोना-बैठना, सब में इस बात का पूरी तरह ध्यान रखना होगा । घर में सादगी, स्वच्छता, सुघडता, पवित्रता की वृद्धि जिस तरह हो वही उपाय हमें करना चाहिए। माता का दुध बच्चे का सर्वो-त्तम श्राहार है। मां का दूध वन्द होने के बाद उसे सादे श्रीर सात्विक किन्त पौष्टिक ग्राहार की ग्रादत डालनी चाहिए। सफाई ग्रीर सघडता का पूरा ध्यान रहे। दांत, नाक खूब साफ रहे। कपड़े और शरीर की सफाई भी उतनी ही आवश्यक है। सुबह-शाम प्रार्थना करने की आदत डालनी चाहिए। श्रपनी चीजे सँभाल कर श्रीर नियत स्थान पर रखना सिखाना चाहिए। ऐतिहासिक, राष्ट्रीय श्रीर दैवी पुरुषो के चित्र श्रीर वैसे ही खिलौने उन्हें देने चाहिए। कहानियों छोर श्रच्छे-श्रच्छे भजनो तथा गीतो द्वारा उसका चरित्र बनाने का ध्यान रखना चाहिए। कोई गुप्त बात श्रथवा श्रश्लील कार्य बच्चे के सामने न करना चाहिए। बच्चो की शिक्ता के सम्बन्ध में विशेषज्ञों द्वारा निर्मित साहित्य माता-पिता को श्रवश्य पढ खेना चाहिए ।

बालक प्रकृति का दिया हुआ खिलोंना, घर का दीपक और समाज की आशा होता है। इसलिए उसके प्रति सटा प्रेम का ही बरताव करना चाहिए। मारने-पीटने से उदटा बालक का बिगाड होता है। बालक के साथ धीरज रखने की जरूरत हैं। जब हम नतीजा जल्दी निकालना चाहते हैं, या बच्चा हठ पकड लेता है तभी हम धीरज खो बैठते हैं और उसे मारने पीटने लगते हैं। हमे इस प्रकार अपनी कमी की सजा बच्चे को न देना चाहिए। यद्यपि सभी बच्चों में एक ही आत्मा की ज्योति जगमगती ह और उसकी कीशिश बन्धन को तोड़कर आजादी की ओर है तथापि हमें बच्चे की स्वाभाविक और आनुवंशिक प्रवृत्ति समझने की चेष्टा करनी चाहिए। आत्मिक धंश के साथ अनेक संस्कार मिलकर बच्चे का स्वभाव बनता है। उसकी चित्त-प्रवृत्ति जिधर हो उधर ही का मार्ग

उसके लिये सुगम कर देना श्रमिभावकों का काम है इसका यह श्रर्थ कदापि नहीं है कि हम उसकी बुरी प्रवृत्तियों को वढावें । कोई वालक भावना-प्रधान होता है, कोई बुद्धि-प्रधान; किसी का मन पढ़ने-लिखने में श्रधिक लगता है, तो किसी का खेलकूद में। यह जरूरी नहीं कि वच्चे को हम सदैव श्रपनी इच्छा के श्रनुसार चलावे। उसे उसकी स्वाभाविक सत् प्रवृत्ति की ग्रोर बढ़ने टें--सिर्फ हम उतनी ही रोक-थाम करते रहे जितनी उसको क्षप्रवृत्ति की श्रीर से हटाने के लिए श्रावश्यक है। वच्चे के लिए हर श्रावश्यक सामग्री के चुनाव में हम पूरी सावधानी से काम ले । श्रनियम श्रीर स्वेच्छाचार से उसे बचाने का उद्योग करे । ऐसे खेलां की त्रादत डाले जिससे उसका शरीर गठीला हो श्रीर मन पर श्रव्छे संस्कार पडे । 'देशभक्ति, मानव-सेवा, नीति श्रौर सदाचार-सम्बन्धी श्लोक, भजन, बोध-वचन उसे कंठस्थ कराना चाहिए।श्रपने कल, समाज श्रीर देश या राष्ट्र की परम्परा तथा संस्कृति का ज्ञान उसे चचपन से ही प्रसंगानुसार कराते रहना चाहिए । जीवन-चरित्रो का श्रसर बालक के हृदय पर बहुत होता है। इसिंबए देश विदेशों के उत्तम श्रोर वीर-पुरुषों के चरित्र उसे श्रवश्य सुनाने चाहिए। भूतप्रेत श्रादि की दरावनी बातें कहकर बच्चे के हृदय को निर्वेत न बनाना चाहिए। बच्चा यदि उर से कोई काम करता हो तो इसमें बच्चे की किसी भकार उन्नति नहीं है। दव्यू बालक घर, क़द्रम्य, समाज संबंधे लिए शर्म है। श्रमिभावका की सदा यह इच्छा रहनी चाहिए कि हमारा वालक हमसे वदकर निकले। वीर श्रौर सेवा-परायण वालको के चरित्र भी सुनाने चाहिए। जबतक लिंग ज्ञान न होने लगे तबतक लडके-लडकियो को साथ रहने और खेलने मे हर्ज नहीं है। हठी बालक से घत्रराना न चाहिए। बोदे बालक की अपेचा हठी बालक अच्छा होता है। भ्राज्ञाश्रो श्रोर नियमा का पालन बच्चों पर लादना नहीं चाहिए । किन्तु वह नियम-बद्ध श्रीर श्राजापालक हों. इस श्रोर ध्यान देना चाहिए। हमारे घर का जीवन भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चा खुद-व-खुद नम्र श्रीर सभ्य वनता जाय । श्रपनी जरूरत के हर काम को ख़द करने की श्रादत बच्चे को डालनी चाहिए । श्रपनी अर्पेता अपने सहवासियों का अधिक खयाल करने की शिला बालक को सदैव देनी चाहिए।

बालक मानव-जीवन की ज्योति है, इसलिए, जीवन-संघर्ष में पढ़ने

के पहले ही, उसे श्रावश्यक रूप से तैयार करना प्रत्येक माता-पिता श्रीर श्रमिभावक का परम धर्म है

## ११: सार्थक जीवन की शर्तें

श्रव जीवन को सार्थक बनाने वाली शतों को जान लेना जरूरी है। पहले तो हम यह श्रव्छी तरह समक्ष लें कि जीवन का श्रन्तिम लच्य-सर्वोच्च श्रादर्श—क्या है। इसके बाद हम यह सोचें कि जीवन के विकास-पथ में श्राज हम किस मंजिल पर हैं। तभी हम श्रपना कार्यक्रम बनाने में सफल हो सकेंगे। श्रपने श्रन्तिम लच्च के श्रनुरूप कोई निकटवर्ती जीवन साध्य हमें निरिचत कर लेना चाहिए। वह ऐसा हो जो हमारी रुचि श्रीर प्रवृत्ति के श्रनुरूल हो। फिर हमें तत्सम्बन्धी श्रपनी योग्यता श्रीर श्रपुर्णता का विचार करना चाहिए श्रीर फिर श्रपूर्णता की पूर्ति का उद्योग करना चाहिए। साथ ही हमें श्रपने दैनिक जीवन के कार्यक्रम की उचिन ज्यवस्था करनी चाहिए।

कार्यक्रम भी दो प्रकार का हो सकता है—एक तो व्यक्तिगत, दूसरा सामाजिक। व्यक्तिगत में सिर्फ इतना ही विचार करना काफी होगा कि हमारे घर की स्थिति कितनी श्रनुकूल श्रीर कितनी प्रतिकृत है। सामाजिक कार्यक्रम की श्रवस्था में सामाजिक स्थिति का भी दिसाव लगाना होगा। किसी कार्यक्रम का निरचय करने के पहले हमें इस बात का विचार करना चाहिए कि इसका श्रसर मुक्त पर, सामने वाले पर, मेरे कुढुम्ब, समाज श्रीर राष्ट्र तथा उनकी व्यवस्थाओं पर क्या होगा? यदि कार्य ऐसा हो कि श्रकेले मुक्ते तो लाभ हो; पर शेष सबको हानि, तो उसे त्याज्य समकना चाहिए। छोटे श्रीर थोड़े लाभ को वहे लाभ के श्रागे छोड़ने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। यदि श्रपना श्रीर कुटुम्ब का लाम हो, किन्तु समाज श्रीर देश का श्रहित होता हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। इसके विपरीत यदि समाज श्रीर देश का हित होता हो तो श्रपनी श्रीर कुटुम्ब की हानि को मंजूर करके भी उसे करना चाहिए।

् हमारी श्रपूर्णता दो प्रकार की हो सकती है—विचार या बुद्धि संबन्धी श्रीर मीतिक सामग्री-संबन्धी। ज्ञान-सम्बन्धी हो तो श्रपने से श्रिष्ठिक योग्य श्रीर श्रजुभवी व्यक्ति को पथ-दर्शक बनाना चाहिए। भौतिक सत्मग्री में धन, जन, श्रीर श्रन्य उपकरणों का सामवेश होता है। धन श्रधानतः धनियों से मिल सकता है। सहायक भारम्भ में श्रपने कुडुम्ब, मित्र-मंडल श्रीर सह्योगियों में से मिल सकते हैं। उच्च चारित्य सम जगह हमारी सहायता करेगा। यदि चारित्य नहीं है तो धिनयों की खुशामद करनी होगी। खुशामद हमें शुरू में ही गिरा देगी। जिस श्रन्तिम लख्य की साधना के लिए हमने कदम बदायाह उससे हमारा मुंह मोड देगी। खुशामद के लिए मिथ्या स्तुति श्रनिवार्य हैं। वह हमें सन्य, से दूर ले जायगी श्रीर बल तथा प्रभाव तो सच्चाई में ही हैं। श्रतः धन प्राप्त करने के लिए हमें सब से पहले सच्चाई का श्राध्रय लेना होगा। जन प्राप्त करने के लिए प्रेम, समता, उदारता श्रीर चमाशीलता जरूरी है। मुक्ते किसी की परवा नहीं ऐसी मनोवृत्ति से जन नहीं जुट सकते। जन जुटाने में हमें उल्लटा सीदा न कर लेना चाहिए। मिद्धांत, श्रादर्श श्रीर मनोवृत्ति की एकता जितनी ही श्रधिक होगी उत्तनी ही मह्योगिता स्थायी श्रीर सुखद होगी।

धन-जन श्रादि सामग्री प्राप्त कर लेना तो फिर भी श्रासान है; परन्तु उनको संग्रह कर रखना सौर उनका उचित उपयोग करना यहा कि है। खुशामद, बाहरी प्रलोभन से धन-जन सामग्री जुट तो सकती है; किंतु संचित नह रह सकती। यदि केवल स्वार्थ हमारा उद्देश होगा तो भी वह घर श्राई सम्पद् चली जायगी। हममें जितनी ही निस्वार्थता श्रीर सचाई होगी उतनी ही यह सम्पद् टिक रहेगी। सचाई के माने हें उच्चार श्रीर श्राचार की एकता। उचित उपयोग के लिए बुद्धि-वल की श्रावश्यकता है। मानवी स्वभाव का ज्ञान, समय की परख, समसाने की शक्ति, तात्कालिक श्रावश्यकता की सूक्त, सरस श्रीर मीठी वाणी इसके लिए बहुत जरूरी है। प्राप्त धन-जन श्रीर श्रपनी बुद्धि के उचित उपयोग से हम श्रपना कार्य भी साधते हैं श्रीर उसके हारा प्राप्त श्रनुभव से श्रपनी श्रपूर्णता भी कम करते हैं।

इसके अतिरिक्त शरीर, मन श्रौर बुद्धि-सम्बन्धी गुणों की आवश्य-कता तो हुई है। यदि इम अपने श्रान्तिम लच्य श्रौर निकठ्वार्ती ध्येय को ठीक कर लें श्रौर सदा इस बात का ध्यान रखते रहें कि इम सीधे श्रपने लच्य की श्रोर ही जा रहे हैं तो हमें श्रपने श्राप सुमता जायगा कि हमें किन-किन शारीरिक, मानसिक श्रौर श्रात्मिक गुणों के प्राप्त करने की श्रावश्यकता है। श्रन्तिम लच्य तो मनुष्यमात्र का निश्चित ही है पूर्णता या मुक्ति श्रथात् पूर्ण स्वतंत्रता। फर्ज कीजिए कि गोविन्द ने श्रपने जिए यह तय किया कि भारत के जिए पूर्ण राजनैतिक स्वतंत्रता

प्राप्त करना उसका नजदीकी लच्य है। इस लच्य की प्राप्त करके वह श्रन्तिम लच्य पूर्ण श्रात्मिक स्वतंत्रता को पहँचना चाहता है. तो सबसे पहले वह इस बात का विचार करेगा कि उसके स्वराज्य-प्राप्ति के साधन ऐसे हो जो उसे ब्रालिक स्वतंत्रता सं पराइसुख न कर है। यदि श्रात्मिक स्वतंत्रता उसके दृष्टि-पथ से श्रलग नहीं है तो वह फीरन इस निर्णय पर पहॅच जायगा कि भारतीय राजनैतिक स्वतंत्रता का पथ उसकी श्रास्मिक स्वतंत्रता के पथ से भिन्न नहीं हो सकता । यदि इस वात में कोई गलती नहीं है कि मनुष्य का श्रंतिम लच्य पूर्ण श्रात्मिक स्वाधी-नता है तो फिर प्रन्येक भारतीय का मनुष्य होने के नाते बही अनितम लच्य है और इसलिए उसकी राजनैतिक स्वाधीनता का पथ श्रास्मिक स्वाधीनता के ही अनुकूल होगा। आत्मिक स्वाधीनता के लिएं मब से जरूरी वात है मन्द्य में सच्चाई का होना । मच्चाई के दो मानी हैं— एक तो सच्चाई का ज्ञान श्रोर दृसर उसका दढता से पालन करने की व्याकुलता । यह सच्चाई मनुष्य की गति को स्कने नहीं देवी श्रीर ठीक लक्य की श्रोर श्रचुक ले जाती है। यही गुण राजनैतिक स्वतंत्रता के लिए भी अनिवार्य है। क्योंकि वल जो कुछ है वह सच्चाई में ही है। कहते हैं - सांच को आंच क्या ? मूट आखिर के दिन चलता है ? मूठे श्रादमी से लोग उरते हैं, प्रेम नहीं करते। राजनैतिक श्रीर श्रात्मिक दोनों स्वतंत्रताओं के लिए एक जरूरी वात यह है कि मन्ष्य दूसरी के साथ श्रपने संबंध को स्थिर करे। उसे दूसरों के संपर्क में श्राना पढ़ता है: उन्हें काम देना लेना पड़ता है। यह सम्बन्ध जितना ही ग्रधिक मधुर व्रेमसय और सुखदायी हो उतना ही जीवन श्रीर जीवन की प्रगति सखमयं, निश्चित ग्रीर गीव होगीं। दृसरों को दुःख न देते हुए, काम करने की प्रवृत्ति रखना इसके लिए बहुत श्रावश्यक है। खुद कव्ट उठा लें पर दसरों को कप्ट न होने पावे --इस भावना का नाम है आहसा। यह श्राहिमा हमारे पारस्परिक न्यवहार को शुद्ध, स्थिर श्रीर परस्पर सहायक बनाती है। यह सत्य का ही प्राथमिक व न्यावहारिक रूप है। श्रपनी दृष्टि से. श्रपनी श्रपेत्ता से जिसे सत्य कहते हैं, दूसरे की श्रपंत्ता से वह श्रहिमा कहा जाता है। मध्य का प्रयोग जब दूसरे पर करते है तो वह श्रहिसा के रूप में बदल जाता है। इस तरह क्या श्रात्मिक स्वाधीनता श्रीर क्या राजनैतिक स्वतंत्रता टोनों के लिए सत्य श्रीर श्रहिंमा ये दो गुरा प्रत्येक सन्ष्य में और इसलिए प्रत्येक भारतीय में श्रानिवार्य हैं।" जितना ही इनका विकास हमारे श्रन्दर श्रधिक होगा उतने ही हम दोनो प्रकार की स्वाधीनता के निकट पहुँचेगे। यह सोचकर गोविन्ट निश्चय करता है कि मैं सत्य श्रौर श्रहिसा का पालन करू गा। ये तो हुए सर्व-प्रधान मानसिक श्रौर श्रास्मिक गुण। दोनों स्वाधीनताश्रो के लिए मनुष्य में कठोर श्रौर महुल दोनो प्रकार के गुणो के उदय की श्रावश्यकता है।

पिछले श्रध्यांश्रो में हम यह देख ही चुके हैं कि चमा,दया, तितिचा, उदारता, शान्ति त्रादि मृदुल गुरा हैं और पुरुषार्थ, पराव्रम, शूरवीरता, तेजस्विता, निर्भयता, साहस श्रादि कटोर गुर्ण हैं । समस्त कटोर गुर्णो का समावेश सत्य मे श्रीर मृदुख गुणों का श्रहिसा मे हो जाता हैं। एक श्रोर से सत्य का श्राग्रह रखने का श्रीर दूसरी श्रोर से श्रहिसा के पालन का आप प्रयत्न कीजिए तो मालुम होने लगेगा कि आपमे कठोर श्रीर मृदल दोनो प्रकार के गुणों का विकास हो रहा है--एक श्रोर श्रापका तेज श्रवाध रूप से वढ रहा है श्रीर दूसरी श्रीर सहवासियों में श्रापके प्रति प्रेम और सहयोग की मात्रा बढती जा रही है । सत्य अपने स्वत्व की गैरंटी है और श्रहिसा दसरे को उसकी स्वत्व-रचा का श्राश्वासन देती है । सत्य जब व्यावहारिक रूप मे ग्रहिसा बनने खगता है तर्ब कीशल या चातुरी की उत्पत्ति होती है । जब मनुष्य को यह सोचना पहता है कि एक ग्रोर सुभे सत्य से डिगना नहीं है, दूसरी श्रोर दूसरे को कष्ट पहेंचने नहीं देना है, किन्तु यह बात तो दूसरे से कहनी या करा लेनी है तो ग्रब ऐसी दशा मे किस तरह काम किया जाय ? इसका जो उत्तर उसे मिसता है या जो रीति उसे सुमती है उसीको व्यावहारिक भाषा में कौशल या चातुरी कहते हैं । सत्य श्रीर श्रहिसा की रगड से यह पैदा होती है। सूठ, बनावट, मक्कारी से भी चतुराई की जाती है, किन्त असली हीरे श्रीर नकली हीरे में जो जो भेद होता है वही इन टोनों प्रकार के कौशल में होता है । एक जवानी, ऊपरी श्रौर दिखाने के लिए होता है: दसरा हृदय की संस्कृति का फल होता है। सत्य श्रीर श्रहिसा के मंथन से एक श्रीर मार्नासक गुण बढता है वह है बुद्धि की तीक्खता । सत्य श्रीरश्रहिसा के पथिक को कटम-कदम पर सोचना पहता है। वेचीदगियों में से रास्ता निकालना पडता है। इससे उसकी प्रज्ञा तीच्या होती है।

श्रव रही शारीरिक योग्यता । सो यह उचित खान-पान, ज्यायाम श्रादि से प्राप्त हो जाती है । परिमित श्राहार श्रीर नियमित ज्यायाम निरोगता की सब से बढ़ कर श्रीषधि हैं। दूध से बढ़कर पौष्टिक, नींट से बढ़कर दिमाग को ताकत पहुँचाने वाली वस्तु श्रौर दूर तक धूमने से बढ़ कर मन्दाग्नि को दूर करने का उपाय संसार में नहीं है । व्यायाम जहां तक हो स्वाभाविक श्रौर उत्पादक हो ।

इसके बाद गोविन्द यह चुनता है कि स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए मैं किस काम को अपनाऊं ? अपनी रुचि श्रीर योग्यता को देखकर वह किसी एक काम को लेता है श्रीर उसमें श्रपनी सारी शक्ति लगा देता है। धन-जन लाता है, स्रावस्थक जानकारी प्राप्त करता है स्रोर उसे पूरा करता है। प्रत्येक काम की योग्यता श्रीर श्रावश्यकता का वह विचार करता है। फर्ज कीजिए, उसके सामने दो काम श्राते हैं---एक विधवा-विवाह श्रीर दसरा श्रस्प्रस्यता-निवारण । वह श्रस्प्रस्यता-निवारण को चुनता है । क्योंकि विधवा-विवाह के बिना भारत की श्राजादी उत्तनी नहीं रकती जितनी श्रक्ततपन के कारण रुक रही है। इस तरह वह श्रपने जीवन की हर एक सांस में यह विचार करेगा कि कौन से काम करूं जिनसे स्वा-धीनता जल्दी से जल्दी श्रावे । श्रनुकूल कामों को, गुर्णो को,शक्तियों को वह श्रपमावेगा: प्रतिकृत को छोडेगा, या श्रनुकृतता में परिगत करने काो उद्योग करेगा । लब जीवन के प्रत्येक छोटे काम में भी वह इस दृष्टि से काम लेगा तो उसे टीख पड़ेगा कि सामान्य व्यवहार में न-कुछ श्रीर चुट़ दिखाने वाले काम. विचार, व्यवहार भी कितने महत्वपूर्ण हैं श्रीर मनुष्य को कितना सम्हलने की. जागरूक रहने की श्रीर सारासार-विचार करने की श्रावरयकता है। वह हर एक बात की जब तक पहुँचने की कोशिश करेगा--- और किसी चीज को जह से ही बनाने या विगाहने का उद्योग करेगा। ऊपरी इलाज से उसे सन्तोष न होगा। यह वृति उसे गम्भीर, धीर श्रीर निश्चयी बनावेगी, श्रीर श्रन्त को सफलता के राजमार्ग पर ला रक्खेरी।

जीवन को सार्थक बनाने की प्रायः सब शर्ते यहां छा गई है। श्रव इस यह देखें कि मनुष्य क्या होने चला था श्रीर क्या हो गया है ?

# स्वतन्त्र-जीवन

## १: कहां फंस मरा ?

मनुष्य जन्मतः स्वतंत्र है। जिन संस्कारों को लेकर वह जन्मा है, जिन माता-पितात्रों के लालन-पालन ने उसे परवरिश किया है. जिम मित्रों, कुटुम्बियों श्रौर गुरुजनो ने उसका जीवन वनाने में उसे शिचा-दीजा. सुमति श्रीर सहयोग दिया है, उनके प्रति श्रपने बन्धनों श्रीर कर्त्तंब्यो को छोड़कर कोई कारण ऐसा नहीं है जिससे वह अपनी इच्छा श्रीर रुचि के प्रतिकृत किसीके श्रधीन वनकर रहे । संसार मे कोई शक्ति ऐसी नहीं है, जो उसे दवाकर, अपना दाम बना कर रख सके। यदि मनुष्य श्राज हमे किसी न्यक्ति, समूह, प्रथा या नियम का गुसाम दिखाई दे रहा है, तो यह उसकी अपनी करत्ती का फल है, उसकी त्र टियों, दुर्ग णो, कुसंस्कारों का परिखास है । श्रन्यथा वयस्क-बालिग-होते ही वह श्रपनी रुचि, श्रपनी इच्छा, श्रपने श्रादर्श श्रौर उद्देश के अनुसार चलने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है । श्रारम्भ में मनुष्य स्वतंत्र ही पैदा हुन्चा था। किन्तु उसके स्वार्थ-भाव ने, उसके भेडियापन श्रोर शोषस्-वृत्ति ने, उसे स्वामी श्रीर टास, सम्पन्न श्रीर दीन, पीड्क श्रीर पीडित, इन टो भागों में बांट दिया है। पशु के मुकाबले में जो अनन्त शक्तियां मनुष्य को मिली है, उनका परिणाम तो यह होना चाहिए था कि वह हर शर्थ मे पशु से ऊंचा, बली, पवित्र श्रीर रचक साबित हो, किन्त पूर्वोक्त दो बुराइयो ने कई वातो मे उसे पशु से भी गया-बीता बना दिया है। एक पशु दूसरे पशु को श्रपना गुलाम बनाने की कला मे इतना निपुण कहां है ? इतने वैज्ञानिक श्रोर सम्य तरीके से दूसरे पशु को हड़प जाने, फाड खाने के लच्चण उनमे कहां मिलते हैं १ परन्तु मनुष्य ने अपनी बुद्धि- जो पशु को प्राप्त नहीं है---श्रीर पुरुषार्थ का ऐसा दुरुपयोग किया है कि श्राज वह ख़द ही श्रपने बनाये जाल मे फंस कर उसमे से निकलने के लिए ब्रुरी तरह छुटपटा रहा है। उसने जो समाज श्रौर शासन का ढांचा खड़ा किया है--समय-समय पर जो कुछ परिवर्तन उसमे करता रहा-वह यद्यपि इसी उद्देश से था कि मनुष्य स्वतंत्र श्रौर सुखी रहे; किन्त कुबुद्धि ने उसे श्रद्धे नियमो, तथा सत्प्रणालियों का उपयोग, एक का स्वामित्व श्रीर प्रभुता बढ़ाने में तथा दूसरे को सेवक श्रीर रंक बनाने में करने के लिए विवश कर दिया । उसने स्वतंत्रता के शरीर को पकड़ रक्खा, पर श्रात्मा की उपेत्ता की श्रीर उसे खो दिया। स्वतंत्रता के चेत्र में उसने अंची-से-अंची उड़ानें मारीं, श्रनन्त शक्तियो की, पूर्णता या पूर्ण विकास तक की कल्पना उसने कर डाली, फिर'भी श्राज हम उसके श्रधि-कांश भाग को पीड़ित, दिलत, दीन, दुखी, पतित और पिछड़ा हुआ पाते हैं। पशु स्वतंत्र है, गुलामी उसे यदि सिखाई है तो मनुष्य ने ही। इसमे मनुष्य ही उसका गुरु श्रीर स्वामी है । मनुष्य चढने की धुन मे, चढ़ने के अस में ऐसा गिरा कि केवल पशु-पत्ती ही नहीं खुद अपनी जाति श्रीर श्रपने भाइयो को भी गुलाम बना के छोड़ा। श्राज व्यक्ति, समूह श्रीर जातियां दूसरे को श्रपने छल, बल श्रीर शोषण के बदौलत श्रपना दास और दब। हुआ बनाकर उस पर गर्च करते हैं,मुख्नें मरोड़ते हैं, अपना गौरव समरूते हैं !! यह पतन मनुष्य ने खुद ही श्रपने हाथो कर लिया हैं -- 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' के नियम को इसका श्रेय है । स्वतं-त्रता के वास्तविक रूप को उसने भुला दिया । अपने असली रूप को वह भूल गया । श्रपने गन्तन्य स्थान का भान उसे न रहा । स्वतंत्र उत्पन्न होकर वह चिरस्थायी सुख की शोध में चला श्रौर मनुष्य-जाति को पीड्क और पीड़ित दो भागों में बांट दिया। उसकी बुद्धि और साधना ने उसको सुख, शान्ति श्रीर श्रानन्द के धाम तक पहुंचा दिया था; किन्त श्रपना ही भला चाहने, श्रपनी ही रोटी सेंक लेने, श्रीर दूसरे की परोसी थाली को खुद छीनकर खा जाने की प्रवृत्ति ने आज उसे अपने ही मुट्ठी भर भाइयों का दास बना रक्खा है ! जो स्वतंत्रता का प्रेमी था, साधक था, न्यक्ति रूप में उसका उपभोग भी करता था, वही जालिम श्रौर मज-लूम, दास श्रौर प्रभु के टुकड़ों में वंट गया । मुट्ठी भर लोग स्वतंत्रता के नाम पर स्वतंत्रता के नशे में, अपने करोड़ो भाइयो का खून चूसते हैं, उनकी कमाई पर गुलक्षरें उड़ात है, अपनेको बड़ा, ऊंचा, श्रेष्ठ समभ

कर उन्हें हीन, गिरा श्रौर हेय समभने में श्रपने वड्प्पन, उच्चता श्रौर श्रेष्ठता की शान मानते हैं। इसका मृल कारण यही है कि उसने स्व-तंत्रता से तो प्रींति की, पर उससे ऐसा चिपटा कि उसे भी श्रपने श्रघीन बना डाला ! अपनी प्रियतमा के बदले उसे पदांकित दासी बना डाला !! श्रर्थात स्वतंत्रता को तो उसने थोड़ा-बहुत सममा, पर उसकी रचा श्रीर उसके स्वरूप की सच्ची कांकी वहुजन-समाज को कराने के उद्देश से ही सही, कुबुद्धि, स्वार्थ-भाव, शोषण-वृत्ति ने उसे श्रपने भाइयों का सेवक, सखा, मित्र बनाने के बदले स्वामी, पीड़क श्रीर जबरदस्त बना दिया । स्वतंत्रता का वह इच्छुक रहा श्रौर है, पर उसके पूर्ण श्रौर श्रसली स्वरूप को भूल गया, दूसरे भाई के प्रति श्रपने व्यवहार-नियम श्रीर कर्त्तन्य को विसार बैठा, जिसका फल यह हुआ कि श्राज उसे श्रपने ही पर धृगा हो रही है । यदि मनुष्य श्राज श्रपनी ऊपरी तड़क-भड़क के श्रन्दर छिपे गन्दे ढांचे को देखे, श्रपने चुद्र मनोभावो को जांचे तो, उसे श्रपना वर्तमान जीवन भारतभूत होने लगे, श्रपने पर गर्व श्रीर गीरव होने के बदले शर्म श्रीर ग्लानि से उसका सिर नीचा होने लगे। श्ररे, यह श्रमरता का यात्री किस श्रन्धे कुए में जा गिरा ? श्रपने भाइयों की, उद्धार करने का टिकट देकर, सारे जहाज को ही किस विकट रेते में फंसा मारा ? मनुष्य, क्या तू अपनेको पहचान रहा है ? सच्ची स्वतंत्रता की याद तुमे हैं ? भ्रपने चलने श्रोर जाने के मुकाम का खयाल तुमे हैं ? इस समय किस जगह श्रीर कहां जा रहा है—इसकी सुध तुसे हैं ? क्या त् चेतेगा १ सुनेगा १ जागेगा १ सोचेगा-सम्हालेगा १ श्रपने को श्रीर श्रपने भाइयों को श्रपनी गुलामी के श्रन्धे गड्हे से निकालेगा श्रीर उन्हें लेकर आगे दौड़ेगा ?

## २ : सामृहिक-स्वतंत्रता

मनुष्य स्वतंत्र जन्मा तो हैं, उसे स्वतंत्रता परमिय भी हैं, किन्तु उसने उसकी श्रासिवयत को भुता दिया है, सो दिया है। एक मनुष्य महज अपनी ही स्वतंत्रता का खयाल करता है, दूसरोंकी का नहीं; यदि करता भी है तो अपनीका अधिक, दूसरोंकी का कम। एक तो उसने श्राधी स्वतंत्रता को पूरी स्वतंत्रता समक रक्खा है, दूसरे सामृहिक रूप में स्वतंत्रता की पूरी ऊँचाई, पूरी दूरी तक नहीं पहुँच पाया है, या पाता है, तमाम किरणों-सहित स्वतंत्रता का पूरा दर्शन वह नहीं कर

रहा है, या उसके पूरे वैभव श्रौर स्वरूप से दूर रहता है। सच्ची स्वतं-त्रता वह है, जो श्रपना तथा दूसरों का समान रूप से खयाल श्रीर तिहाज रक्खे । जो श्रधिकार, सुविधा या सुख मै श्रपने तिए चाहता हूँ वह मैं औरों को क्यो न लेने दूं ? यदि खुले या छिपे तौर पर, जान मे वा श्रमजान से, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, तो श्रपनेको सच्ची स्वतंत्रता का प्रेमी कैसे कह सकता हूँ? मनुष्य श्रकेला नहीं है। उसके साथ उसका कुटुम्ब, मित्रमण्डल श्रीर समाज जुड़ा हुश्रा है । संन्यासी हो जाने पर भी, जंगल में धूनी रमाने पर भी, वह समाज के परिग्णामों, प्रभावों श्रौर उपकारों से श्रपनेकों नहीं बचा सकता । जबतक एक भीं मनुष्य उसके पास त्राता है, या त्रा सकता है, समाज की एक वस्तु, घटना या भावना उसतक पहुँचती रहती है तबतक वह उसके प्रभावों से अपनेको सामा-न्यतः नहीं बचा सकता । श्रतएव श्रपने हित, सुखं श्रीर श्रानन्द का खयाल करने के साथ ही उसे दूसरे के हित, सुख श्रीर श्रानन्द का भी खयाल करना ही पड्ता है श्रीर करना ही चाहिए। श्रतएव वह महज श्रपनी परतंत्रता की बेडियां काट कर खामोश नहीं बैठ सकता। श्रपने पड़ासियो का भी उसे खयाल रखना होगा। जो मनुष्य श्रपनी स्वाधी-नता का सवाल जितना ही हल कर चुका होगा वह उतना ही अधिक दूसरों को स्वाधीनता दिलाने में, या उसकी रचा करने में सफल होगा श्रीर उस मनुष्य की श्रपेचा जो बेचारा श्रपने ही बन्धनों को काटने मे लगा हुआ है, इसपर इसकी श्रिधिक जिम्मेवारी भी है। यह एक मोटी सी बात है कि जिसके पास श्रपना काम शेष नहीं रह गया है वह दूसरो का काम कर दे, जो कि उससे कमजोर, या पिछडे हुए हैं। इस प्रकार दूसरो की सहायता या सेवा करना मनुष्य की एक स्वामाविक श्रौर उन्नत भावना है, जो कि मन्ष्य की पूर्णता की वृद्धि के साथ ही उसपर उसकी श्रधिक जिम्मेवारी डालती जाती है।

इस तरह एक तो हमने स्वतंत्रता के श्रधकचरे रूप को देखा है और दूसरे खुद उससे लाभ उठाने की श्रधिक चेष्टा की है, दूसरों को उसका लाभ लेने देने या पहुँचाने की तरफ हमारी तवज्जो कम रही है! यही कारण है, जो मनुष्य-जाति सच्ची श्रौर पूरी स्वतंत्रता से श्रभी कोसो श्रौर बरसो दूर है। यदि मनुष्य श्रपने जीवन पर दृष्टि डाले तो उसे पता लगेगा कि श्राज वह स्वतंत्रता का प्रेमी बन कर, समाज या देश में नही रह रहा है, बल्कि धन, सत्ता, विद्वत्ता, वंशोच्चता या परम्परागत बढ़-

प्पन के बदौलत इनके प्रभावों से लाभ उठाकर वह दूसरो को टवाने का कारण वन रहा है। मेरी पत्नी यह मानती चली ब्राई है कि पति तो भला बरा जैसा हो पति-देव हैं; उसका कहा मुक्ते मानना ही चाहिए, उसका त्रादर मुक्ते करना ही चाहिए। वेटा-वेटी श्रीर नौकर-चाकर भी यही सुनते, देखते और समभते चले श्राए है कि वहा का, बुजुगों का, मालिक का हुक्म बजाना ही चाहिए; उनके सामने उनका सिर सदा भुका ही रहना चाहिए। प्रजा को यह सिखाया ही गया है कि वह राजा या शासको के रीव को माने ही-उसके अन्तर के विकास की पुकार के विप-रीत भी वह शासन श्रीर सत्ता के सामने सिर मुकाये ही । पर में पूछता हूं कि क्या यह हमारे लिए-सच्चे मनुष्य के लिए-गौरव श्रीर गर्व की बात है ? इस तरह सीधे या उत्तटे तरीकों से वड़ाई, धन श्रौर श्रधि-कार पाना श्रथवा उसके मिलने पर फूलना, इसमें कौन वड़ाई है १ क्या पुरुषार्थ है ? क्डाई थ्रौर पुरुपार्थ, गर्व थ्रौर गौरव की वात तो तब हो, जब मनुष्य इन साधनो के दवाव से नहीं, वल्कि ग्रपने पूर्ण स्वतंत्रता-प्रेम के कारण दूसरों के हृद्य पर श्रधिकार करले श्रीर उसे वनाये रक्खे। दूसरे मनुष्य उसके शारीरिक वल, बुद्धि-वैभव, धन-लोभ, कुल-गौरव या सत्ता-भय से दवकर नहीं, बल्कि उसके स्वतंत्रता-प्रेम से उसकी पुष्टि करने वाले सद्गुर्खों से प्रेरित, श्राकर्षित होकर उसे चाहे, श्रपने हृद्य में प्रेम श्रीर श्रादर की चीज बनावे, तो यह स्थिति श्रलबत्ता समस्त से श्रा सकती है। इसका गौरव श्रौर उच्चता तथा दोनो के सच्चे लाभ की कल्पना करके मन श्रानन्द से नाचने लगता है। उस समय प्रेम श्रीर श्रादर, सुख श्रीर शांति, प्रगति श्रीर उन्नति वनावटी, च्राए-स्थायी श्रीर ऊपरी नहीं बल्कि सच्ची, हार्दिक श्रौर स्थायी होगी। पर स्वतंत्रता के इस सच्चे लाभ को हम तभी पा सकते हैं, जब हम सच्चे ऋर्थ में स्वतं-न्नता की श्राराधना करें। जितना जोर हम श्रपनी स्वतंत्रता पर देते है. जितना ध्यान हम श्रपनी स्वतंत्रता का करते श्रौर रखते हैं, उतना ही दूसरो की स्वतंत्रता को निवाहने का भी रक्खे। अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति या रत्ता के लिए यदि श्राज हम तन, मन, धन सब स्वाहा करने के लिए तैयार हो जाते है, तो दूसरो को स्वतंत्रता दिलाने श्रीर उसकी रत्ता करने के लिए भी क्या हम अपनेको इतना तैयार पाते हैं? रचक होने के बजाय हम उलटे आज दूसरो की, अपने से कम आग्य-शाली या पिछड़े थ्रौर गिरे भाइयों की स्वतंत्रता के भक्तक नही बन रहे

हैं ? इसलिए हमारा महज दूसरों की, श्रपने पड़ौसी की,स्वतंत्रता का ध्यान रखने से ही काम न चलेगा। खुद श्रंपनी स्वतंत्रता से श्रधिक महत्व दूसरो की, पहौसी की, स्वतंत्रता को देना होगा। ऐसा प्रयत्न करने पर ही वह अपनी स्वतंत्रता के बराबर उसकी स्वतंत्रता का ध्यान रख सकेगा। क्योंकि अधिकांश मनुष्य स्वार्थ की श्रीर श्रधिक श्रौर पहले सुकते हैं। इसलिए जरूरी है कि मनुष्य दूसरे का खयाल करने की श्रादत डाले। इतिहास में श्रपनी स्वंतंत्रता की रचा के लिए लड़ने के सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं। किन्तु ऐसे कितने सत्पुरुष हुए हैं, जिन्होंने महज दूसरों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए बड़ी-बड़ी लड़ाइयां लड़ी है ? मनुष्य जाति अभी तक विकास-मार्ग मे जिस मंजिल तक पहुँच चुकी हैं उसमें अभी इस विचार को पूरा महत्व नहीं मिला है। इसलिए हमारी स्वतन्त्रता की भावना अधूरी बनी हुई है। इस अधूरी भावना ने ही साम्राज्यवाद को जन्म दिया है। यही स्वेच्छाचार श्रीर श्रत्याचार की जननी है। कपट नीति को भी पोषण बहुत-कुछ इसीसे मिलता है। यदि मनुष्य श्रपने से अधिक दूसरों का खयाल रखने लगें, तो ये महादोष समाज से अपने श्राप मिटने लगें। फिर इस भावना की वृद्धि से मनुष्य न केवल स्वय उन्नति-पथ में श्रयसर होता जायगा, बल्कि समाज को भी श्रागे बढाता जायगा। न केवल उसके, वरन सामृहिक हित के लिए भी इस भावना की प्रष्टि ज्यावश्यक है।

# ३: शासन की श्रादर्श कल्पना

स्वतंत्रता का या समाज-व्यवस्था का सबसे बड़ा श्रीर प्रबल साधन शासन रहा है । श्रतएव पहले उसीका विचार करें। मनुष्य-जाति के विकास श्रीर इतिहास पर दृष्टि डालें, तो यह पता चलता है कि श्रारम्भ में मनुष्य का मानसिक श्रीर बौद्धिक विकास चाहे श्रिधिक न था, पर वह निश्चित रूप में श्राज से श्रिषक स्वतंत्र था । ज्ञान, साधन श्रीर संस्कृति में चाहे वह पिछड़ा हुश्रा था; पर श्राज की तरह श्रपने भाहयो का ही, श्रपना ही इतना श्रिषक गुलाम न था! जब तक वह श्रकेला रहा, श्रपनी हर वात में स्वतन्त्र था। जब उसने कुहुम्ब बनाया श्रीर जाति या समाज की नीव पड़ी, तय वह श्रनेक व्यक्तियों के सम्पर्क श्रीर श्रसर में श्राने लगा। पर ज्ञान श्रीर संस्कृति की कमी से श्रापस में मगड़े श्रीर बुराह्यां पैदा होने लगीं एवं एक-दूसरे पर श्रसर डालने लगीं। तब उसने इनके

## शासन की आदर्श कल्पना

निपटारे के लिए एक मुलिया वना लिया श्रीर उसे कुछ सत्ता दे दी । यही श्रागे चलकर राजा वन गया। इसने भरसक समाज के रक्तण श्रीर पोषण का प्रयत्न किया; पर बुद्धि के साथ-साथ मनुष्य में स्वार्थ-साधन श्रीर दुरुपयोग या शोषण-वृत्ति भी खिलने लगी, जिससे राजा स्वेच्छा-चारी, स्वार्थ-साधक श्रीर मदान्ध होने लगे। शाख श्रीर सेना-वल का उपयोग जनता को ऊँचा उठाने के बदले उसे गुलाम बनाये रखने में होने लगा । तव मनुष्य मे राजसंस्था के प्रति ग्लानि उत्पन्न हुई श्रीर उसने राजसत्ता के बजाय प्रजासत्ता कायम की । वंशपरम्परागत राजा मानने की प्रथा को मिटाकर उसने श्रपना प्रतिनिधि मण्डल बनाकर उसके निर्वाचित सुखिया को वह सत्ता दी । पर मनुष्य के स्वार्थ-भाव ने इसे भी श्रसफल कर डाला। एक राजा की जगह मनुष्य के भाग्य के ये श्रनेक विधाता वन गये । इन्होंने श्रपना गुट बना लिया श्रीर लगे जनता को उसके भले के नाम पर लूटने श्रीर धोला देने । तब मनुष्य फिर चौंका: श्रव की उसने विचार किया कि समाज के इस ढांचे को ही यदल हो। ऐसा उपाय करो, जिससे मुद्ठी भर लोगो की ही नहीं विल्क वह-जन-समाज की वात सुनी जाय और उनका श्रधिकार समाज में तथा राज-काज में रहे । एक मुट्ठी भर लोगो के हाथों मे श्रपनी भाग्य-डोर छोडकर जिस तरह अब तक वह राजकाज से बेफिक रहता था उसमें भी उसे दोष दिखाई दिया श्रार श्रव की वह खुद समाज-रचना श्रीर राज-संचालन में दिलचस्पी लेने लगा। पहले जहां वह स्वभावतः स्वतंत्र श्रीर स्वतंत्र-वृत्ति था. वहां वह श्रव ज्ञान-पूर्वक स्वतंत्र होने की धन मे लगा है। पहले जहां वह 'ब्यक्ति' रहकर स्वतंत्र था, तहां श्रव 'समाज' बना कर स्वतंत्र रहना चाहता है । पहली बात बहुत श्रासान थी; दूसरी वड़ी कठिन है । किन्त् उसका ज्ञान श्रीर संस्कृति उसको राह दिखा रहे हैं श्रौर साधन एवं पौरुष उत्साहित कर रहे हैं। उसने देख ब्रिया कि कुटुम्ब में जो सुख, सुविधा श्रीर स्वतंत्रता है वह श्रव तक की इन भिन्न-भिन्न शासन-प्रणालियों ने समाज को नहीं दी। इसलिए क्यों न सारा समाज भी कौंदुम्बिक तस्त्रो पर ही चलाया जाय ? यदि कुटुम्ब मे चार या दस **ब्रादमी एक साथ सहयोग से रह सकते हैं, तो फिर सारा समाज ब्रपने** को एक बढ़ा कुटुम्ब मान कर क्यो नहीं रह सकता ? इस तरह 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की जो कल्पना श्रब तक मनुष्य के दिमाग श्रीर जीवन मेएक ज्यक्ति के लिए थी उसे समाज-गत बनाने का ज्ञान उदय हुन्ना श्रौर उसके प्रयोग होने लगे । श्रालकल रूस में यह प्रयोग, कहते हैं, सफलता के साथ हो रहा है। सारा रूस एक क़ुट्रम्ब मान लिया गया है श्रीर उसका शासन-सन्न जनता के हाथों में है। श्रमी तो उन्हें कोंद्रस्विक सिद्धान्त के विपरीत एक शासक-मण्डल-सरकार-शीर रचा के लिए शस्त्र तथा सेना रखनी पड़ी है, पर यह तो इसलिए थ्रौर तभी तक जव तक कि सारे रूस में सामाजिकता के सच्चे भाव थींर पूरे गुण लोगों में न श्रा जार्वे । इस प्रकार होते-होते समाज के शासन का श्रादर्श यह माना जाने लगा है कि समाज में किसी शासक-मण्डल की कोई जरूरत न रहनी चाहिए; बल्कि बहुत-से-बहुत हो तो व्यवस्थापक-समिति रहें। वह जनता पर शासन न करे बिक उसकी प्रावश्यकताथों की पूर्ति भर करती रहे, उसं त्राव्यक साधन-सामग्री पहुँचाती रहे । त्रर्थात् समाज में कोई पुक्र या सुट्टीभर न्यक्ति नहीं, विलेक सारा समाज प्रपनाराज या शासन थाप करे-सव घर-घर के राजा हो जायं । श्रभी कल्पना में तो यह शासनादर्श बहुत रम्य सुखदायी मालूम होता है, श्रीर श्रसम्भव तो प्रयत्न करने पर संसार में हैं ही क्या ? किन्तु इस स्थिति को पाना, सो भी सामृद्दिक श्रौर सामाजिक रूप में, है बरसों के लगातार सम्मिलित, ससंगठित श्रौर हादिक प्रयत्नो की वात ।

#### × × × ×

समाज को सुस्यवस्थित थौर प्रगतिशील वनाने के लिए हिन्दुओं ने पृक जुदा ही तरीका हूं ढ निकाला था। उन्होंने देखा कि सत्ता, धन, मान थौर संख्या थे चारों वल एक जगह रहेंगे, तो उस श्रवस्था में मनुष्य की शक्ति थौर उसके दुरुपयोग का भय बहुत श्रिषक है। इसलए इन चारों को श्रलग-श्रलग बांट देना चाहिए। फिर जैसी मनुष्य की खासियत हो वैसा ही काम उसे समाज में दे देना चाहिए, जिससे कियी एक पर सारा बोक न पड़े थौर समाज का काम बड़े मजे में चल जाय। उसने विचारशील, कियाशील, संप्रहणील थौर श्रम तथा संगठनशांल इन चार विभागों में समाज के लोगो को बांट दिया थौर उनके कायों के लिए श्रावश्यक तथा मनोवृत्तियों के श्रमुक्त क्रमशः मान, सत्ता, धन थौर श्रावश्यक तथा मनोवृत्तियों के श्रमुक्त क्रमशः सान, सत्ता, धन थौर श्रावश्यक तथा मनोवृत्तियों के श्रमुक्त क्रमशः स्वा के प्रतिफल उमे देने की व्ययस्था कर दी। हम हिन्दू इन्हें बाह्मण, चित्रय, बेश्य थार श्रद के नाम से पहचानते हैं थौर इनके भिन्त-भिन्त कर्त्तर्यों का ज्ञान भी श्राम तार पर नवको है। बुढ़ि थार विचार-प्रधान

होने के कारण ब्राह्मण सहज ही समाज का नेता बना, क्रिया श्रौर सत्ता प्रधान होने से चत्रिय शासक और रचक वना, संग्रह और धन-प्रधान होने के बदौलत वैश्य समाज का दाता और पोपक, तथा संख्या और संगठन-प्रधान होने के कारण शूद्र समाज का सहायक श्रीर सेवक वन गया। इससे समाज में स्वार्थ साधने के चारो साधन धौर वल श्रलग-श्रलग बंट तो गये, एक जगह एकत्र होकर या रहकर समाज को श्रन्यवस्थित करने या श्रपने पद श्रीर पुरुस्कार का दुरुपयोग करने की संभावना जाती तो रही. एक वडी विपत्ति का रास्ता तो रुक गया— यह प्रगाली वरसो तक हिन्दुस्तान मे चली भी-श्रव भी टूटे-फूटे रूप में नाम-मात्र के लिए कायम है-किन्तु इससे एक वडा दोप भी पैदा हो गया। एक तो सनुष्य के उसी स्वार्थ और कुबुद्धि ने उसपर अपना श्रसर जमाया और चारों श्रपने-श्रपने चे हो मे समय पाकर श्रपने-श्रपने पदों से समाज की सेवा करने के बदले खुद ही लाभ उठाने लगे श्रीर दूसरे को श्रपने से नीचा मानकर उन्हें पीछे रखने—दवाने लगे; दूसरे एक ही वर्ग में एक गुज़ की इतनी प्रधानता हो गई कि दूसरे, श्रपने तथा कुटुम्ब के पालन-पोषण एवं स्वातंत्र्यरत्त्रण के लिए श्रावश्यक गुर्ण नष्ट होते चले गये, जिससे चारो दल परस्पर सहायक श्रीर पोपक होने के बढले स्वयं ग्रलग तथा ऐकान्तिक श्रौर दूसरे के श्रत्यन्त श्रधीन या उसकी शक्ति तोडने वाले वन गये। इससे न केवल समाज का ढांचा ही विगड गया, बल्कि उसे गहरी हानि भी उठानी पढी. एवं आज श्रपने तमाम ज्ञान श्रौर संस्कृति के रहते हुए, भारत, सदियों से गुलामी की वेडियां पहने हुए हैं। ज्ञान और मान-प्रधान होने के कारण, नेता समभे जाने के कारण, मैं इस सारी दुःस्थिति का श्रसत्ती जिम्मेवार ब्राह्मण् ही को मानता हूँ । श्रस्त ।

इस समय भी ऐसे विचारको और विचार वालों की कमी देश में नहीं है, जो इस चतुर्वर्ण-व्यवस्था को फिर ठीक करके चलाना चाहते है। पर मेरी समक्त में अव पृथ्वी और समाज इतना बढ़ा हो गया है, यह व्यवस्था इतनी बदनाम हो चुकी है, दूसरी ऐसी नई और लुभावनी योजनायें सामने है और तरह-तरह के प्रयोग हो रहे हैं, जिससे उसका पुनर्जीवित होना न तो संभव ही और न उपयोगी ही प्रतीत होता है। उसके लिए अब तो इतना ही कहा जा सकता है कि समाज-व्यवस्थापको की यह कल्पना अनोली थी जरूर और उसने हजारों वर्षों तक हिन्द-

समाज दं। स्थिर भी रक्खा; पर मनुष्य की स्वार्थ श्रौर शोषण वृत्ति ने उसे सुस्थित न रहने दिया। सम्भव है, श्रागे चलकर किसी दूसरे, या यो कहे कि शुद्ध रूप में फिर यह समाज में प्रतिष्ठित हो, किन्तु श्रभी तो श्रसखी रूप से सब एक ही वर्ण हो रहे हैं।

क्या कारण है कि संसार के भिन्न-भिन्न देशों श्रीर जातियो में श्रब तक समाज-व्यवस्था के कई ढांचे खढ़े हो गये, शासन की कई प्रशासियां चल गई: पर उनसे समाज अपने गन्तव्य स्थानको अभीतक नहीं पहुँचा? इन तमाम प्रयोगों का इतिहास श्रीर फल एक ही उत्तर देता है- मनुष्य का स्वार्थ श्रीर शोषणवृत्ति । श्राखिर मनुष्य ही तो प्रणालियों को बनाने, दुरुपयोग करने श्रौर बिगाड्नेवाला है न ? इसलिए जबतक हम खुद उसे सुधारने, उसे ज्यादा श्रच्छा बनाने पर श्रधिक जोर न देंगे; तब तक केवल प्रणालियों के परिवत्त न, प्रयोग श्रौर उपयोग से विशेष लाभ न होगा। जो हो ! इस समय तो मनुष्य-समाज की आंखें दो महान् प्रयोगों' की श्रोर चिकत श्रौर उत्सुक दृष्टि से देख रही हैं-एक तो रूस की सोवियट प्रणाली श्रीर दूसरी भारत की श्रहिंसात्मक क्रान्ति श्रीर उसके दूरगामी परिणाम । मेरा यह विश्वास है कि भारत इस क्रांति के द्वारा संसार को वह चीज देगा. जो रूस का श्रागे का कदम होगा। पर इसके श्रधिक विचार के लिए यह स्थान मौजूं नहीं है। यहां तो हमारे लिए इतना ही जान लेना काफी है कि मनुष्य किस तरह श्रपनी उन्नति के लिए समाज श्रीर शासन के भिन्न-भिन्न ढांचो को बनाता श्रीर विगाइता गया श्रीर श्रव उसकी करूपना किस श्रादर्श तक जा पहुँची है।

### ध : हमारा आदर्श

यह एक निर्विवाद बात है कि ममुख्य ने अपने विकास-क्रम में फ़ुटुम्ब और समाज बनाया है। फिर भी अभी वह अपनी पूरी परिणति पर नहीं पहुँचा है। न्यक्ति से कुटुम्ब और समाज का श्रंग बनते ही उसके कर्तब्य उसी तक सीमित न रहे और न वह ऐकान्तिक रूप से स्वतन्त्र ही रहा। कुछ व्यक्ति चाहे स्वतन्त्रता की साधना करते-करते खुद उसकी चरम सीमा तक पहुँच गये हों, केवल भौतिक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अर्थ में भी पूर्ण स्वतन्त्र हो गये हों; पर कुटुम्ब और समाज को तो वह अभी भौतिक अर्थ में भी पूर्ण और सच्ची स्वतन्त्रता तक नहीं ले जा सका है। यदि हम स्वतंत्रता के पूर्ण चित्र की कल्पना

पर, जो पिछ्ने अध्यायों में दी गई है, विचार करेंगे श्रीर उससे श्राज के जगत् की श्रवस्था का मुकाबला करेंगे, तो यह बात स्पष्ट रूप से प्रतीत हो जायगी। घर-घर के राजा हो जाना तो अभी बडी दूर की बात है, अभी तक तो दुनिया सब जगह एकतंत्री शांसन-प्रणाली से बहुमत-प्रणाली तक भी नहीं पहुँच पाई है। हम भारतवासी तो श्रभी श्रपने भाग्य-विधाता बनने के श्रधिकार की ही लड़ाई लड रहे है! हां, यह लड़ाई लडी इस ढंग श्रीर तरीके से जा रही है कि जिसके परिणाम वडे दूरवर्ती होंगे श्रीर जो भारत को ही नही, सारे मनुष्य-समाज को सच्ची स्वतंत्रता का प्रथ प्रत्येत दिखा देंगे। श्रतएव इतनी बात हमे पहले ही से श्रच्छी तरह समक रखना चाहिए कि हम व्यक्ति श्रीर समाज के रूप में कहां पहुँ-चना चाहते हैं श्रीर उसकी पहली सीढी क्या होगी ? दूसरे शब्दों मे यह कहे कि हम मनुष्य श्रीर समाज के श्रादर्श तथा लच्च का विचार कर रखें। श्र

'मजुष्य' का उच्चारण करते ही उसका सबसे बडा गुण तेज-स्वाधीन-वृत्ति-सामने श्राता है। जिस मनुष्य मे भारी मनोवल है, जो किसी से डरता श्रीर दबता नहीं है. उसे हम श्राम तौर पर तेजस्वी पुरुष कहते हैं। यदि यह गुण मनुष्य मे से निकल जाय, तो फिर उसके इसरे गुए खोखले और बेकार से मालूम होते हैं। इसी तेज या स्वाधीनवृत्ति ने उसे तमाम भौतिक श्रौर सांसारिक बन्धनों को ही नहीं, बल्कि मानसिक श्रीर श्रात्मिक बन्धनों को भी तोडने श्रीर पूर्ण स्वाधीन बनने के लिए उत्सुक श्रीर समर्थ बनाया है। सच्चा श्रीर तेजस्वी पुरुष वह है,जो न किसी का गुलाम रहता है, नकिसी को श्रपना गुलाम बनाता है: न किसी से दरता और दबता है, न किसी को दराता और दबाता है। श्रतएव यह भलीभांति लिद्ध होता है कि इस तेज के पूर्ण विकास को ही मनुष्य का लच्य कहना चाहिए। मनुष्यो से ही समाज बनता है. इसलिए मनुष्य के लक्ष्य से उसका लक्ष्य जुदा कैसे हो सकता है ? फर्क सिर्फ इतना ही है कि मनुष्य व्यक्ति-रूप में अपने लच्य तक पहुँचने के **बिए जितना स्वावजम्बी और स्वतंत्र है. उतना समाज-रूप** मे नहीं। इसका श्रसर दोनों की श्रवधि श्रौर सुविधा पर तो पढ़ सकता है: किन्त स्तदय पर नहीं। समाज-रूप में वह श्रपने लक्य पर तभी पहुँच सकता है, जब वह ब्यक्ति-रूप मे श्रादर्श बनने का प्रयत्न करे।श्रादर्श ब्यक्तियों से पूर्ण समाज श्रवस्य ही श्रपने जच्य के, श्रपनी पूर्णता के निकट होगा।

<sup>\*</sup>पिइथे परिशिष्ट ४, 'मनुष्य, समाज श्रीर इमारा कर्तव्य'।

श्रतएव व्यक्ति-रूप में मनुष्य का यह कर्त व्य है कि वह अपनेकों श्रादर्श बनाने का प्रयत्न करे, समाज-रूप में उसका यह धर्म है कि दूसरों को श्रादर्श बनने में सहायता करे। यह विवेचन हमें इस नतीजे पर पहुँचाता है कि तेजोविकास की पूर्णता या स्वाधीन भावों का पूर्ण विकास व्यक्ति श्रीर समाज का समान-लच्य है, एवं उस तक पहुँचने के लिए सतत उद्योग करना दोनों का परम-कर्तव्य है।

मनुष्य में दो प्रकार के गुरा पाये जाते हैं—एक कठोर और दूसरे कोमता। वीरता, निडरता, साहस, पौरुष, कष्ट-सहन, श्राल्म-बित्रदान. श्रादि कठोर गुणो के नमूने हैं श्रोर नम्रता, जमा, सहानभूति, करुणा, सेवा, उदारता, सहिन्छुता, सरसता खादि कोमल गुणों के । प्रथम पंक्ति के गुण उसको श्रदम्य श्रीर दूसरी पंक्ति के सेवा-परायण बनाते हैं। श्रदम्य बनकर वह श्रपनी स्वाधीनता की रच्चा एवं वृद्धि करता है; सेवा-परायण बनकर वह दूसरो को स्वतंत्र श्रीर सुखी बनाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कठोर गुणों की मात्रा पुरुषों में श्रधिक श्रीर मृद्रुल गुणों की मात्रा स्त्रियों मे श्रधिक पाई जाती है। यदि मनुष्य सच्चा स्वतन्त्रता-प्रेमी है. तो पहले गुणो की पृष्टि श्री वृद्धि उसका जितना कर्चन्य है, उतना ही दूसरे गुणों की पृष्टि श्रौर वृद्धि भी परम कर्तव्य है। बल्कि, मनुष्य के स्वाभाविक-से बन जाने वाले स्वार्थ-भाव को ध्यान मे रखते हुए तो उसके लिए यही ज्यादा जरूरी है कि वह श्रपनी श्रपेत्रा दूसरों के प्रति श्रपने कर्ताव्य-पालन पर विशेष ध्यान रक्खे। श्रनुभव बताता है कि सेवा-परायखबनने में श्रपने श्राप प्रथमपंक्तिके गुखो का विकास हुए बिना नहीं रहता। इसीखिए सेवा—समाज-सेवा, देश-सेवा, मानव-सेवा-की इतनी महिमा है। यदि मनुष्य एकाकी हो, श्रकेला ही रहे, तो उसे दूसरी जाति के गुणों की उतनी श्रावश्यकता भी नहीं है और न वे उसमें सहसा विकसित ही होंगे; पर चूं कि वह रामाजशील है, समाजशील बना रहना चाहता है और सामाजिक रूप में भी श्रपना विकास करना चाहता है, इसलिए दूसरी जाति के गुणों का वैयक्तिक और सामाजिक महत्व बहुत बढ जाता है और यही कारण है, जो सेवा-परायण न्यक्तियों में दूसरी जाति के गुर्गो का विकास श्रधिक पाया जाता है। सच्चा तेजस्वी पुरुष स्वाधीनता के भाव रखने वाला सच्चा पुरुष, या यों कहे कि सच्चा मनुष्य, श्रपने प्रति कठोर श्रीर दूसरों के प्रति मृदुल या सरस होता है। यही नियम एक

कुटुम्ब समान या राष्ट्र पर भी, दूसरे कुटुम्ब, समान या राष्ट्रकी श्रपेचा से, घटता है। यदि हम इस मर्म श्रीर सचाई को समम लें श्रीर उस पर दृढता से श्रारूट हो जायं, तो सारे विश्व को एक सच्चे कुटुम्ब के रूप में देखने की श्राशा हम श्रवश्य रख सकते हैं।

# स्वतन्त्रता की नींव

### १--सत्य

## १: स्वतन्त्रता के साधन

स्वतंत्रता का पूरा श्रर्थ श्रीर सच्चा रूप मालूम हो जाने के बाद यह प्रश्न सहज ही उठता है कि समाज में मनुष्य इस तरह स्वतन्त्र किन नियमों के अधीन होकर रह सकता है ? यदि मुक्ते अपनी स्वतन्त्रता उत्तनी ही प्यारी है जितनी कि श्रीरों की, तो दूसरो के प्रति मेरा ज्यवहार कैसा होना चाहिए ? सच्चाई का या ऋठाई का ? सहिष्णुता का या श्रसहिष्णुता का १ न्याय का या श्रन्याय का १ संयम का या श्रसंयम का १ उत्तर स्पष्ट है-सिहण्युता का, न्याय का श्रीर संयम का । इसी तरह यह भी निर्विवाद है कि मनुष्य-मनुष्य में जबतक प्रेम श्रीर सहयोग का श्रटल नियम न माना जायगा तबतक उभयपत्ती स्वतन्त्रता नहीं रह सकती। सच्चाई हमारे पारस्परिक व्यवहार को सरल श्रोर निर्मल बनाती है। न्याय हमे एक-दूसरे के श्रधिकारों की सीमा को न लांघने के लिए विवश करता है। सहिष्खुता, ऐसे किसी उल्लंघन की श्रवस्था में, परस्पर विद्वीप, कलह श्रीर संघर्ष को रोकती है। संयम दूसरे को उसकी स्वतन्त्रता, श्रधिकार श्रीर सुख-सामग्री की सुरचितता की गारण्टी देता है। प्रेम परस्पर के सम्बन्ध को सरस, उत्साहप्रद श्रौर जीवनप्रद बनाता है: कठिनाइयो, कप्टों, रोगो श्रीर विपत्तियों के समय मनुष्य को सेवा-परायग श्रीर सहयोगी बनाता है, एवं सहयोग उन्नति श्रीर सख के मार्ग में श्रागे वढने का मार्ग सुगम बनाता है। इन सब भावों श्रीर गुणों के लिए हमारे पास दो सुन्दर श्रीर न्यापक शब्द हैं सत्य श्रीर श्रहिंसा।

स्वतंत्रता की श्रवतक भिन्न-भिन्न ज्याख्याएं कई महानुभावों ने की हैं। मेरी राय में स्वतंत्रता जहां एक स्थिति, एक श्रादर्श हैं वहां एक मनोवृति-एक स्पिरिट-या एक भावना भी है। स्वतन्रता का साधारण अर्थ है अपने तंत्र से चताने की पूरी सुविधा। इसमे किसी दूसरे था बाहरी श्रादमी के तत्र से चलने का निषेध हैं। जहां कहीं श्रपनी इच्छा या श्रधिकार के विपरीत चलने पर हम मजबूर किये जाते है, वहीं हमारी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। हम श्रपनी हच्छा या श्रधिकार के श्रनुसार सोलहों श्राना सभी चल सकते हैं जब कोई दूसरा रोक टोक करने वाला न हो। यह तभी संभव है जब किसी दूसरे की स्वतं-त्रता में बाधा न डार्ले उसे उसकी इच्छा और अधिकार के अनसार चलने दें। जब हम दूसरे को उसकी रुचि इच्छा श्रौर श्रधिकार के श्रनु-सार चलने देंगे, तभी वह श्रपनी रुचि, श्रीर श्रिथकार के श्रनुसार चलने में बाधक न होगा । वह स्थिति हम किसी नियम के वशवर्ती होकर पैदा कर सकते हैं। वह है सत्य का श्रनुसरण । यदि हम जीवन में केवल सत्य का अनुसरण करें तो हम अपने और दूसरे दोनों की स्वतंत्रता की रचा कर सकते है। यदि हम केवल सत्य का ही श्रन-गमन करेंगे तो निश्चय ही हम श्रपने साथी पडौसी या सामने वाले के मन में सत्य की स्फूर्ति पैदा करेंगे। जब दोनों श्रोर सत्य की श्रारा-धना है तब अन्वल तो दोनों के टकराने के अर्थात् एक दसरे की स्व-तंत्रता पर आपत्ति करने के श्रवसर ही कम त्रावेंगे श्रीर यदि आए भी तो हमारा सत्य हमे एक दूसरे को सहन करने की शिचा देगा।

तुम अपने माने सत्य पर दृढ़ रही मैं अपने माने सत्य पर दृढ़ रहूँगा, इसी वृति का नाम स्वतंत्रता है और यही वृति एक सत्य-उपा-सक की है। जो स्वतंत्रता चाहता है वह वास्तव में सत्य को ही चाहता है। श्रिधिकार की भाषा में जब हम सत्य को प्रदर्शित करना चाहते हैं तब हम उसे स्वतंत्रता कहते हैं और जब हम यह देखने लगते हैं कि हमारी स्वतंत्रता का श्राधार क्या है ? तब हमे कहना पड़ता है सत्य। वास्तव में स्वतंत्रता सत्य के एक अंश या रूप का नाम है। या यों कहें कि सत्य वस्तु है और स्वतंत्रता उसका गुगा। जहां स्वतंत्रता नहीं, वहां सत्य नहीं, जहां सत्य नहीं वहा स्वतंत्रता नहीं। श्रानि से उसकी आंच जिस प्रकार पृथक नहीं हो सकती उसी प्रकार सत्य से स्वतंत्रता भिन्न नहीं। स्वतंत्रता सत्य पर पहुँचने की सीढ़ी है और सत्य स्वतंत्रता के जीवन का श्राधार है। माला के सब फूलों में जिस प्रकार धागा पिरोया रहता है उसी प्रकार स्वतंत्र मनुष्य के सब कार्यों में सत्य रहता है। असत्य का श्रवलंबन करके श्रसत्य के रास्ते चलकर स्वतंत्रता को पाने की श्रमिलाषा रखना श्रस्वामाविक है। उससे जो कुछ स्वतंत्रता मिलती दिखाई देती है वह एकतर्फा होगी। एकनर्फा सत्य के माने श्रागे चलकर हो जाते है श्रस्याचार। श्रतपुत्र स्वतंत्रता की ज्याख्या एक ही हो सकती है—सत्यमय जीवन।

इस सत्य को पहुँचने की ग्रम्क सीढी है ग्रहिंसा। यहां श्रिहिंसा का भी थोड़ा विचार कर हों। जो भाव या नियम हमें अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की हानि चाहने, उसे दुःख पहुँचाने के लिए प्रेरित करता है, उसे हिंसा कहते है। उसके विपरीत जो भाव या नियम हमें परस्पर प्रेम श्रीर सहयोग सिखाता है. वह है श्रहिंसा। संयम . जिस प्रकार श्रहिंसा का कर्त्तरि (Subjective) श्रीर निष्क्रिय (Passive) रूप है श्रीर भेम सकिय तथा कर्मींख (Objective), उसी प्रकार संयम स्वतंत्रता का निष्क्रिय और कत्तीर साधन एवं प्रेस सक्रिय तथा कर्मीख साधन है। इस तरह स्वतंत्रता श्रीर श्रहिंसा साध्य श्रीर साधन बन जाते हैं। हम यह चाहते हैं कि समाज का बच्चा-बच्चात्राजाद रहे, कोई एक दूसरे को न दबावे, न सतावे। तो क्या व्यक्तिगत श्रीर सामाजिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता के लिए अहिंसा का पालन परम अनिवार्य है ? अहिंसा यद्यपि स्वतंत्रता की श्रान्तरिक साधन-सी प्रतीत होती हे तथापि वह बाह्यसाधन भी है। यह सुनकर पाठक जरा चौंकेंगे तो; पर यदि वे भारत के ऋहिंसा-त्मक स्वातंत्र्य-संग्राम पर दृष्टि डालेंगे, संसार के नि शस्त्रीकरण-श्रन्दोलन का स्मरण करेंगे श्रौर विख्यात-विख्यात साज्यवादियों के श्रादर्श समाज में हिंसा के पूर्ण त्यागपर विचार करेंगे तो उन्हें इसमें कोई बात श्रारचर्य-जनक और श्रसम्भव न प्रतीत होगी । यह ठीक है कि श्राजतक मन्ष्य जाति के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है कि किसी एक बडी जाति, समूह या देश ने अहिंसात्मक रहकर अपनी स्वतंत्रता पा ली हो या रख ली हो, इसके विपरीत शस्त्र-वल या हिसा-प्रयोग के द्वारा स्वतंत्रता लेने, छीनने और रखने के उदाहरणों से इतिहास का प्रत्येक पन्ना भरा मिलेगा: पर यह इस बात के लिए काफी नहीं है कि इससमयया आगेभी श्रहिंसात्मक साधन वेकार सावित होगे, या न मिलेगे, न रहेंगे, नसफल होंगे। भारत में इस समय जो सफलता श्रहिंसाको मिल रही है, उसे देखते हुए

तो किसीको इस विषय में निराश या हतोत्साह होने का कारण नहीं है। फिर भी श्रभी यह प्रयोगावस्था से है। जबतक इसमे पर्ण सफलता न मिल जायगी, इसी साधन के द्वारा भारत में सफल क्रान्ति न हो जायगी, तबतक वाह्य साधन रूप में इसका मृत्य लोग पृरा-पूरा न श्राक सकेंगे। पर बुद्धि जहांतक जाती है र्त्राहसा किसी प्रकार हिसा से कम नही प्रतीत होती । वल,प्रभाव, मत-परिवर्तन, हृदयाकर्षण, संगठन, एकता,सामाजिक-जीवन, युद्ध-साधन, शान्ति, ऋाटि सब वातोम ऋहिसा हिसासेकहीं श्रागे श्रौर वटकर ही है। हमारा जीवन सच पृछिएतो श्रहिसा के वल पर जितना चल रहा है, उसका शतांश भी हिसा के वल पर नही। क्या कुटुम्ब, क्या जाति श्रौर क्या समाज में ग्रहिसा का ही-प्रेम श्रौर सहयोग का ही-बोलबाला देखा जाता है। यदि श्राप गौर से देखे तो इसीकी भित्ति पर मनुष्य का व्यक्तिगत, कौटुम्बिक श्रीर सामाजिक जीवन रचा ह्या दीख पढेगा । मनुष्य ही क्यो, पशु-पत्ती समाज मे भी श्रापको हिसा की श्चर्यात् द्वेष, कलह और मारकाट की अपेत्ता प्रेमऔर सहयोग ही श्रिधिक मिलेगा। जो शस्त्र-वल या सेना-वल समाज को श्रपने पास रखना पडता है, वह भी वहु-समाज के कारण नही, कुछ उपद्रवियो, दुर्जनो श्रौर दुप्टों के कारण ही। किसी भी समाज को श्राप ले लीजिए; उसमे श्रापको सज्जनों की श्रपेचा दुर्जन बहुत ही कम मिलेगे।जिस प्रकार एक मनुष्य में हिसा की श्रपेका श्रहिसा के भाव बहुत श्रधिक पाये जायेंगे, उसी प्रकार एक समाज से भी श्राप सज्जन, शान्ति-त्रिय मनुष्यो की श्रपेत्ता क्लह-प्रिय श्रीर दुष्ट मनुष्यो की संख्या कम ही देखेंगे।श्रर्थात जो सेना या शस्त्र श्राज रक्ला जाता है, वह दरश्रसल तो थोडे-से बुरे, श्रपचाद-स्वरूप, लोगों के लिए हैं। यह दूसरी वात है कि मनुष्य या शासक सज्जनों को दुःख देने में भी उसका दुरुपयोग करते रहते हैं। पर संसार ऐसे कुकुत्यों की निन्दा श्रीर प्रतिकार ही करता रहा है। फिर यह शस्त्र-वल या सेना-संगठन रोज हीकाम मेनहीं श्राता । इससे भी इराका महत्व श्रौर श्रावश्यकता स्पष्टही कमहो जाती है। सुख्य उद्देश्य इसका है मनुष्यश्रीर समाज का दुष्टों से रच्छा। पर यदि हम समाज की रचना ही ऐसे पाये पर करें कि जिसमे दुष्ट लोग या दुष्टता का मुकावजा प्रतिहिसा एवं दमन के द्वारा करने के वजाय, संयम, कण्ट-सहन श्रीर चमाशीलता के द्वारा करने की प्रथा डाली जाय-महज उनके शरीर को बंधन में न डालकर, उन्हें त्रास न देकर, उनके हृदय पर श्रधिकार करने की, उसे बदल देने

की प्रणाली डाली जाय, तो समाज का, रचण ही न हो, बल्क सम्मिलिठ श्रीर सुसंगठित प्रगति भी तेजी से हो। रचक की श्रावश्यकता वहीं हो सकती है, जहां कोई भचक हो; पर यदि हम भचक को ही मिटाने की तरकीव निकाल खें, 'मूले कुटारः' करें तो फिर रचण श्रीर उसके लिए संहारक शस्त्रास्त्र, सेना की एवं उनके श्रस्तित्व तथा प्रयोग के लिए श्रगिणित धन-जन की श्रावश्यकता ही क्यो रहे ? हां; यह श्रलवत्ता निर्विवाद है कि जबतक समाज से भचक मिट नही जायगा, तबतक फौज, पुलिस श्रीर हथियार भी समाज से पूर्णतः जा नहीं सकते। किन्तु एक श्रोर यदि हम शिचा, संस्कार श्रीर नैतिक श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति द्वारा दुष्टों, दुर्जनों श्रीर भचकों की जड काटने का, दूसरी श्रोर समाज को सहनशील, न्याय-प्रिय, श्रीर सहयोगवृत्तिवाला बनाने का सच्चे दिल से यत्न करें, तो यह श्रसम्भव नहीं है—हां,कष्ट श्रीर समय-साध्य जरूर है।

इतने विवेचन से यह भलीभांति स्पष्ट हो जाता है कि न्यक्तिगत श्रीर सामाजिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता के लिए श्रहिंसा, श्रपने तमाम फिलिवार्थों श्रीर ताल्पर्यों सिहत, श्रान्तरिक साधन तो निर्विवाद रूप से हैं; पर प्रयत्न करने से बाह्य साधन भी हो सकता है। बिल्क सच्ची श्रीर पूर्ण स्वतंत्रता की जो कल्पना हम पहले श्रध्यायों में कर चुके हैं; उसकी दिष्ट से तो जबतक हम दोनों कामों मे श्रहिंसा को पूरा स्थान न देंगे, तबतक मनुष्य पूर्ण श्रर्थ में न स्वतंत्र हो सकता है न रह सकता है।

### २: सत्य का व्यापक स्वरूप

पिछले प्रकरण में यह बताया गया है कि संच्चाई के द्वारा मजुष्य का पारस्परिक जीवन सरल श्रीर निर्मल बनता है। यह निश्चित बात है कि समाज में जब तक श्रसत्य, पाखण्ड, श्रन्याय, द्वेष, डाह, श्रनीति श्रादि दुर्गुण रहेंगे श्रीर इनको कड़ में रखने वाले या इनकी जड़ काटने वाले सत्य श्रीर श्रहिंसा सांगोपांग इतने प्रबल न होंगे कि इन दुर्गुणों को दवाये या निर्वल बनाये रक्लें, तबतक उसमे पुलिस, श्रदालत फोज, शस्त्रास्त्र, जेल श्रीर इन सबकी माता सरकार किसी-न-किसी रूप में श्रवस्य रखनी पड़ेगी। श्रीर जबतक समाज में सरकार श्रश्रीत शासक-मण्डल की जरूरत रहेगी, तब तक उसे श्रादर्श या स्वतंत्र समाज नहीं कह सकते। जबतक समाज श्रपने श्रान्तरिक संगठन के वल पर नहीं, वृत्तिक किसी बाह्य निर्यन्नश्रण—सरकार—के सहारे कायम रहता है, तब

तक बह कमजोर श्रौर श्रधीन ही कहा जायगा। भले ही सरकार या शासक-मण्डल जनता के बनाये हो, समाज ने ही श्रपनी सत्ता का एक श्रश देकर उनको कायम किया हो, किन्तु उनका श्रस्तित्व श्रीर उनकी श्रावश्यकता ही समाज की दुर्वलता,कमी श्रीर संगठन हीनता का परिचय देती है। श्रुतएव यदि हम चाहते हों कि ऐसा समय।जल्दी श्राजाय, जब समाज में कोई सरकार या शासक-मण्डल जैसी कोई चीज़ न रहे. सब घर-घर के राजा हो जायँ, तब यह स्पष्ट है कि पहले समाज की सत्य श्रोर श्रहिंसा की दीचा देनी होगी-इन्हें समाज के द्रनियादी पत्थर समकता होगा । प्रत्येक मनुष्य को सत्याग्रही बनना होगा । सत्य मनुष्य को सरल, न्यायी, निर्मल, दृसरों को हानि न पहुँचाने वाला, सदाचारी बनायेगा: श्रौर श्रहिंसा दूसरों की श्रोर से होनेवाले दोपा. बराइयों श्रौर ज्यादितयों को रोकने श्रीर सहन करने का यल देगी। मनुष्य जब तक एक श्रोर ख़ुद कोई बुराई न करेगा. श्रीर दुसरी श्रोर बुराई करनेवाले से वदला लेने का भाव नहीं रखेगा. तब तक समाज सरकार-हीन किसी तरह नहीं हो सकता। पहली बात समाज में सत्याचरण से श्रीर दसरी श्रहिंसा के श्रवलम्बन द्वारा ही सिद्ध हो सकती है। सत्य श्रीर श्रहिंसा के मेल का दूसरा नाम सत्याग्रह है। श्रतएव इन दोनो महानू नियमों का मूल्य केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए ही नहीं, विल्क सामाजिक जीवन के लिए भी है श्रौर उससे बढकर है। ये नियम केवल दूर से पूजा करने योग्य,'श्रादर्श'कहकर टालने योग्य,या 'साधु-संतों के लिए,'कहकर सखौल उड़ाने लायक नहीं हैं। यदि हमने मनुष्य के सच्चे लच्य को. समाज के श्रादर्श को, श्रीर सरकार तथा शासक-मण्डल नामक संस्था की हानियों को श्रन्छी तरह समक लिया है, यदि हम उन हानियो से बचने श्रीर समाज को जल्दी-से-जल्दी श्रपने श्रादर्श तक पहुँचाने के लिए लालायित हों. तो हम इन दोनों नियमों को श्रयत सिखान्त माने श्रीर सच्चाई के साथ अन्तःकरण-पूर्वक इनका पालन किये विना रह ही नहीं सकते। इनके महत्व की श्रोर से श्रांखें मुंदना, इन्हें महज एक श्राध्यात्मिक .चीज़ बनाकर व्यवहार के लिए श्रनावश्यक या निरुपयोगी मानना. समाज के श्रादर्श को या उसके उपायों श्रीर पहली शतों को ही त . समफना है ।

तो प्ररन यह है कि सत्य श्रीर श्रहिंसा का मर्म श्राखिर क्या है ? 'सत्य' शब्द का प्रयोग तीन श्रथों में होताहै—तत्त्व,तथ्य श्रीर वृत्ति।

सत्य 'सत्' शब्द का भाववाचक है। सत् का ऋथे है सदा कायम रहने वाला, जिसका कभी नाश न हो। संसार के बड़े-बड़े दार्शनिकों और अनुभवी ज्ञानियों ने कहा है कि इस जगत् के सब पदार्थ नाशवान हैं: सिर्फ एक वस्त ऐसी है जिसकी सत्ता सदा-सर्वकाल रहती है-वह है श्रात्मा। इसलिए श्रात्मा जगत् का परम सत्य श्रथना तत्त्व हुश्रा। जब हम यह विचारते हैं कि इसमें सत्य क्या है, तब हमारा यही भाव होता है कि इसमें कौनसी बात ऐसी है जो स्थायी है, पक्की है। अतएव सत्य एक तथ्य हुआ। हम सच्चा उस मनुष्य को कहते हैं जो भीतर-बाहर एक-सा हो। इसिबए, सत्य वह हुआ जो सदा एक-सा रहता है। इस प्रकार सत्य एक तत्त्व, तथ्य श्रीर वृत्ति तीनों श्रथों मे प्रयुक्त होता है। तत्त्व-रूप में वह श्रात्मा है: तथ्य-रूप में वह सर्वोच्च जीवन-सिद्धांत है; श्रीर वृत्ति-रूप में महान गुण है। तीनो श्रर्थों में सत्य वांछनीय, श्रादरणीय श्रीर पालनीय है। श्रात्मा के रूप में वह श्रनुभव करने की वस्त् है; सिद्धान्त के रूप में वह पालन करने की श्रौर वृत्ति या गुगा के रूप में प्रहण करने श्रीर बढाने की वस्तु है। जब हम यह श्रनुभव करने लगें कि मेरी श्रीर दूसरे की श्रारमा एक है-शरीर-भेद से दोनों में भिन्नता श्रा गई है, तब हम तत्त्व के .रूप में सत्य की मानते हैं। जब हम यह निश्चय करते हैं कि मैं तो सत्य पर ही श्रटल रहूँगा, जो मुक्ते सच दिखाई देगा उसीको मानू गा, तब मैं सिद्धान्त के रूप में सस्य को मानता हूँ। श्रीर जब मैं यह कहता हूँ कि मै श्रपने जीवन को छल-कपट श्रीर स्वार्थ से रहित बनाऊँगा, तब मै एक गुण या वृत्ति के रूप से सत्य को मानता हैं। इन भिन्न-भिन्न अर्थों मे एक ही 'सत्य' शब्द के प्रयुक्त होने के कारण कई बार श्रम उत्पन्न हो जाता है। कभी गुरू के अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता है और वह तथ्य या तत्त्व के रूप , में ग्रहण किया जाने लगता है, तब विवाद श्रीर कठिनाई पैदा हो जाती है।

यो तो 'सस्य' का श्राप्रह रखना, सत्य पर डटे रहना 'सत्याग्रह' है! किन्तु 'सत्याग्रह' में सस्य तीनों अर्थों में ग्रहण किया गया है। सबसे पहले सत्याग्रही को यह जानना पड़ता है कि इस बात में सत्य क्या है ? श्रार्थात् तथ्य, न्याय, श्रोचित्य क्या है ? यह जानने के बाद वह उस पर इट रहने का संकल्प करता है। इस संकल्प में या व्यवहार में उसे सच्चा शुद्ध रहने की परम आवश्यकता है। ये दोनो श्रारंभिक क्रियाये उसे

इसलिए करनी पड़ती है कि वह श्रन्तिम सत्य—श्रात्मव— को श्रनुभव करना चाहता है—सारे जगत से श्रपना तादारम्य करना चाहता है। इस प्रकार एक सत्याग्रही का ध्येय हुश्रा जगत के साथ श्रपने को मिला देना—उसकी प्रथम सीढ़ी हुई सत्य का निर्णय करना, दूसरी सीढ़ी हुई उस पर दृढ़ रहना, श्रोर तीसरी सीढ़ी हुई श्रपने व्यवहार में सच्चा श्रोर शुद्ध रहना। इस श्राखिरी बात में वह जितना ही दृढ रहेगा, उतनी ही सत्य-निर्णय में उसे सुगमता होगी श्रोर उतना ही उसका निर्णय श्रिषक शुद्ध होने की संभावना रहेगी। सत्य पर दृढ़ रहने से उसकी तेजस्विता बढ़ेगी, शुद्धता होने से लोकप्रियता बढ़ेगी श्रीर जगत् के साथ श्रपनेको मिलाने के प्रयत्न से उसकी श्रात्मा का विकास होगा। उसकी सहानुभूति व्यापक होगी, उसका चेत्र विशाल होगा, वह चुद्दताश्रो श्रोर संकीर्णताश्रो से ऊपर उठेगा। तीनो के संगमके द्वारा उसे पूर्ण, सच्चा या स्वाधीन मनुष्य बनने में सहायता मिलेगी।

सत्याग्रह मनुष्य-मात्र के लिए उपयोगी है। यह सममता कि यह तो साधुत्रो श्रीर वैरागियो के ही काम का है, भूल है। सत्य पर डटे रहना, सच्चाई का व्यवहार करना, प्रत्येक दुवियादार भ्राटमी के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना कि साधु या वैरागी के लिए है। यदि सस्य पर भरोसा न रक्खा जाय, सच्चाई का व्यवहार न किया जाय, तो दिनया के बहुतेरे कारोबार बन्द कर देने पढेंगे, बल्कि सांसारिक जीवन का निर्वाह ही ग्रसंभव हो जायगा । संसार मे यद्यपि सत्य श्रीर फूठ का मिश्रण है,तथापि संसार-चक्र जिस किसी तरह चल रहा है,उसका श्राधार श्रसस्य नहीं, सस्य है। जितना सस्य है उतनी सुन्यवस्था श्रीर सुख है; जितना श्रसस्य है उतनी ही श्रव्यवस्था श्रीर दःख है। कुछ कींग छोटे स्वार्थों-योडे लाभो, श्रौर जल्दी सफलता के लोभ से सूठ से काम ले लेते है-इसीलिए दूसरे लोगो को श्रमुविधा श्रीर कष्ट उठाना पहता है। यह कितने ग्राश्चर्य की बात है कि दुनिया में सत्य सरख व्यवहार वो किन माना जाता है श्रौर क्रूड मे सुविधा श्रौर खाभ दिखाई पढता है। यदि प्रत्येक मनुष्य त्रपने श्रनुभव से लाभ उठाना चाहे, तो वह तुरन्त देख सकता है कि मूरु में कितनी अशांति, श्रीर कितनी ुविधा, कितनी कठिनाइयां, कितनी उलक्तने हैं और सरल सत्य में संतुष्य कितनी मंमटो से बच जाता है। यदि सध्य का श्रादर न हो, तो परस्पर विश्वास रखना ही कठिन हो जाय श्रौर यदि परस्पर त्रिश्वास न हो, वचन-पाद्धन की महत्ता न हो, तो जरा सोचिए संसार-व्यवहार कितने दिन तक चल सकता है ? इसके विपरीत सत्य का व्यवहार करने से न केवल अपनी साख, प्रतिष्ठा श्रोर प्रभाव ही बढता है; बल्कि शांति, तेजस्विता श्रोर इदता भी बढती है, जो कि सांसारिक श्रोर सफल जीवन के लिए बहुत आवस्यक है।

परन्त इसके विपरीत यह कहा जा सकता है कि व्यापारिक, श्राधिक धौर राजनैतिक मामलों में तो ऋठ का सहारा लिये बिना किसी तरह काम नहीं चल सकता। यह बात इस शर्थ में तो ठीक है कि कुछ लोग जीवन में मूठ का श्राश्रय जेकर श्रपना उल्लू सीधा करते रहते हैं; परन्त इस अर्थ में नहीं कि यदि कोई यह निश्चय ही कर ले कि मैं तो किसी तरह सत्य से विचलित न होऊंगा तो उसका काम न चल सके. या उसे हानि उठाना पढ़े। यदि वह छोटे श्रीर नजदीकी लाभों को ही लाभ न समभेगा, श्रार्थिक कठिनाइयों से ही न घबरा जायगा, तो भूठ का श्राश्रय तेने वाले की अपेचा वह अधिक सफल होगा;हां,उसे धीरज रखना होगा। सत्य का पाजन करने वाले को जो कष्ट श्रौर कठिनाइयों का सामना करना पडता है. उसका कारण तो यह है कि ग्रमी समाज की व्यवस्था बिगड़ी हुई है-शिचा श्रीर सुसंस्कार की कभी है। यह कल्पना करना चाहे हवाई किले बनाना हो कि सारा मनुष्य-समाज किसी दिन सत्यमय हो जायगा; परन्तु यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि जितना ही वह सत्य की श्रोर श्रधिक बढ़ेगा, उतना हो वह सुख, सुविधा श्रीर सफलता में डन्नति करेगा ।

सृष्टि में श्रकेलेपन के लिए जगह नहीं है। सृष्टि शब्द ही श्रकेले-पन का निरोधी है। यदि नेदान्तियों की भाषा का श्राश्रय लिया जाय तो ईरनर ने एक से श्रनेक—'एकोऽहं बहुस्याम'—होने के लिए सृष्टि-रचना की है। इसलिए सच्चे श्रथ में यहां कोई बात, कोई नस्तु 'व्यक्तिगत' नहीं हो सकती। जितने नियम, सिद्धान्त, श्रादर्श श्रीर व्यवहार बने हैं वे सब न बने होते, यदि सृष्टि में 'श्रकेलापन' या 'व्यक्तिगत' कुछ होता। इनकी उत्पत्ति व्यक्ति के जगत् के साथ सम्बन्ध होने के कारण ही हुई है। श्रर्थात् इनका मूल्य सामाजिक है। समाज में रहते हुए भी मनुष्य ने कुछ बातें श्रपने लिए ऐसी रख ली हैं जिनका समाज से बहुत सम्बन्ध नहीं है श्रीर इसलिए ने व्यक्तिगत कही जाती हैं। सस्य तत्व के श्रर्थ में तो सृष्टि का श्राधार है; परन्तु सिद्धान्त श्रीर गुण के श्रर्थ में सामाजिक नियम है। इस प्रकार सत्य के दो माग हो जाते हैं—एक स्वतंत्र सत्य श्रीर दूसरा सामाजिक सत्य। सामाजिक सत्य स्वतंत्र सत्य का साधक है। स्वतंत्र सत्य मनुष्य का ध्येय श्रीर सामाजिक सत्य उस तक पहुँचने की सडक है। सत्य तो मनुष्य की एक कियत या श्रनुभूत स्थित (Fact) है, जिसके श्रागे उसने कुछ नहीं पाया है—परन्तु सबकी दृष्टि वहां तक नहीं जाती, न वह उन्हें श्राकर्षित ही करता है, न उन्हें उसमें विशेष विजयस्पी ही मालूम होती है। ज्यों-ज्यों मनुष्य सामाजिक सत्य की मंजिले तय करता जाता है, त्यों-त्यों स्वतंत्र सत्य उसे सुभावना श्रीर ग्रहणीय मालूम होने लगता है श्रीर उसके गौरव, स्वाद या सौन्दर्य में उसकी रुचि होने लगती है। इसलिए जब तक बुद्धि में उसके स्वस्थ को सममने की रुचि श्रीर हृदय में उसे श्रनुभव करने की उत्सुकता नहीं जाग्रत हुई है, तब तक सामाजिक सत्य से ही मनुष्य को श्रारम्भ करना चाहिए। वह सत्य पर श्रटल रहने की श्रीर जीवन को भीतर वाहर शुद्ध बनाने की प्रतिज्ञा करे। यह सत्याग्रही के लिए पहली बात हुई।

दूसरे को कप्ट न देने की वृत्ति का नाम ही श्रिहंसा है। यह सत्य से उत्पन्न होती है श्रीर सत्य की सहायक या पूरक है। सामाजिक सत्य का जितना महत्व है, उतना ही श्रिहंसा का भी महत्व है। परन्तु हम सत्य श्रीर श्रिहंसा को एक तुला पर नहीं रख सकतें। सामाजिक गुण के श्रितिक्त सत्य का स्वतंत्र श्रिहंसत्व श्रीर महत्व भी है। परन्तु श्रिहंसा ऐसी कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। फिर भी वह सत्य के ज्ञान श्रीर उसकी रहा के लिए श्रिनिवार्य है। हालांकि उसका जन्म समाज की श्रिपेचा से ही हुआ है। यदि संसार मे कोई दूसरा न्यक्ति या जीव न हो तो किसीको कष्ट पहुँचाने का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता।

सत्य तब तक स्वतंत्र हैतव तक 'सत्य' है—परन्तु जब वह सामाजिक बनने लगता है तब श्रहिसा का रूप धारण करने लगता है। सत्य का प्रयोग जब दूसरे पर किया जाता है, तो वह वहां जाकर श्रहिंसा बन जाता है। हमसे सत्य के रूप में निकला श्रीर दूसरे तक पहुँचते हुए श्रहिंसा में बदल गया। हमसे उस तक पहुँचते हुए कुछ भावनाश्रों की रासायनिक किया उसपर होती है जिससे वह श्रहिंसा बन जाता है। चूंकि मुक्ते यह मंजूर है कि जिस तक मैं श्रपना सत्य पहुँचाना चाहता हूँ; वह उसे सत्य ही समकें, उसमें श्रपना लाम ही समकें, इसलिए मैं उसमें

मिठास श्रीर प्रेम की पुट क्षगा देता हूँ—यही श्रहिंसा का श्रारम्म है। यदि मैं श्रपने ही सान्य सत्य की रहा कर लेता हूँ-दूसरे को श्रपने बराबर सुविधा और श्रधिकार नहीं देना चाहता—तो मैं सत्य का एकांगी श्रीर स्वार्थी पुजारी हुन्ना । परन्तु सत्याग्रही पूरे श्रीर सच्चे श्रर्थ में सत्य का अक्त होता है; इसलिए श्रज्ञानी के प्रति उसके मन में दया, प्रेम श्रीर सहानुभूति का ही भाव पैदा होता है । इन्हीं भावनात्रों की पट सत्य को अहिंसक बना देती है। सत्य जब मधुर श्रीर स्निग्ध होकर दूसरे तक पहुँचता है तो उसे स्वादु श्रीर स्वागत-योग्य मालूम होता है। सस्य मूलतः भी कर नहीं हो सकता। वह तीखा हो सकता है: पर कर नहीं। यदि सत्य ही सब में फैला हुआ है, तो फिर सत्य एक में से दूसरे में पहुँचते हुए, कहीं तीखा, श्रीर कहीं कड़्वा क्यों मालूम होता है। क्योंकि सत्य जिन साधनों, जिन उपकरणों से एक के अन्दर से निकलकर दूसरे के थन्दर पहुँचता है, वे कुसंस्कारों श्रीर दोषो से लिप्त रहते हैं। उन कुसंस्कारों को पोंछने के लिए ही. या यो कहें कि उनके दोष से सस्य को बचाने के लिए ही प्रेम श्रीर मिठास की पुट जरूरी हो जाती है। कष्ट-सहन प्रेम, मिठास तथा सहानुभूति की स्थूल श्रमिन्यक्ति है। जो व्यक्ति प्रज्ञानी है, स्वार्थ ने जिसे श्रम्याय श्रीर श्रस्याचार के गहुढे मे गिरा रक्खा है, जो इस तरह अपने श्राप ही पतित हो चुका है, उसके प्रति एक मनुष्य के मन मे तो सहानुसूति और दया ही उत्पन्न हो सकती है। यह सहानुसूति श्रीर द्या ही उसे कष्ट देने के बदले कष्ट सहने के लिए प्रेरित करती है। और कप्ट-सहन के द्वारा सत्याप्रही दोनो हेतु सिद्ध कर लेता है-उस व्यक्ति का सुधार श्रीर श्रपने प्रति उसका मित्र-भाव। सत्य के इतने विवेचन के बाद हम यह देखेंगे कि सत्य की साधना से मनुष्य में कीन-कीन से गुण उदय होते हैं और वे किस प्रकार उसे पूर्ण स्वाधीन बनाने में सहायंक होते है।

### ३: सत्य से उत्पन्न गुरा

सत्य वह तत्व है जिसके बल पर सारा संसार-चक्र चल रहा है। उसको जानना, उसके लिए प्रयत्न करना, उसका अपने मे अनुभव करना मनुष्य का स्वभाव-धर्म है। श्रनुभवियों ने कहा है कि श्रात्मा, परमात्मा सत्य से भिन्न नहीं—सृष्टि में सत्य जो कुछ है वह यही कि घट-घट में, श्रगु-श्रग्रु में एक ही श्रात्म-तत्व समाया हुआ है। कई

मनुष्य ऐसे मिलेंगे जो बुद्धि से इस ज्ञान को जानते हैं; किन्तु सत्य जिनके हृदय का धर्म नहीं वत गया है। वास्तव में शात्मा, जो जगत् का परम सत्य है, बुद्धि द्वारा जानने की वस्तु नहीं है। जिनका हृदय ं शुद्ध है उन्हें सत्य का स्फुरण श्रपने श्राप हुआ करता है। सत्य सीधा उनके दिल में जाकर पैंठ जाता है। परन्तु कुसंस्कारों से जिनका हृदय द्वित श्रीर मलिन है, उन्हें उसकी प्रतीति एकाएक नहीं होता । बुद्धि के द्वारा जिन्होंने सत्य को जानने का यत्न किया है, उन्होंने बड़े-बड़े दर्शन-शास्त्र रच डाले है किन्तु वे इने-गिने विद्वानों के ही काम के हो गये हैं। वे बुद्धि की जिज्ञासा को तृप्त चाहे कर दें; किन्तु सत्य का साचारकार तो श्रनुभव करने से ही होता है। इसलिए सत्य की जीवन का धर्म बनाने---ग्राचरण में उतारने का ही यत्न सबसे सीधा श्रीर श्रव्छा मार्ग है। जो बात आपको सच प्रतीत हो, उसी पर डटे रहिए, किन्तु यह न समम लीजिए कि श्रापने उसमें जो कुछ सत्य जाना है वही श्रन्तिम सत्य है। संभव है, आपकी धारणा में गत्तती हुई हो। इसलिए आप श्रागे के लिए श्रांखें खोलकर रालिए-देखते जाइए, श्रपने माने हुए सत्य के श्रागे भी कुछ दिखाई देता है या नहीं--किन्त जनतक श्रागे निश्चित रूप से कुंछ न दिखाई दे तब तक अपने माने सत्य पर ही अड़े रहिए। सस्य तो दुनिया से एक है। इसलिए यदि श्रापकी लगन सच्ची है, तो न्नाप उसे--ग्रसत्ती सस्य को--किसी दिन श्रवश्य पाजायंगे। किन्स श्रापकी वृत्ति हरं बात में सस्य को देखने, सस्य को खोजने की रहे। जिस बात में जो सत्य प्रतीत हो, उसे श्रपनाते जाइए, जो श्रसस्य मालम हो उसे छोड़ते जाइए । श्रसत्य कई बार बढ़ा लुभावना होता है, शीध सफलता का प्रलोभन दिखाता है-किन्तु श्राप उसके फंदे में न फंसिए। यह श्रतुभव-सिद्ध है कि यदि श्राप उसके जाजच में श्राते रहेंगे. तो संभव है कि कुछ बार थोड़े परिश्रम में श्रीर जल्दी सफलता मिल जाय; किन्स श्राप विश्वास रखिए कि यह लाभ श्रागे के बड़े जाभ को दूर फेंक देता है श्रीर इसलिए श्रसल में हानि ही हो जाती है। बर-बार मूठ का श्राश्रय लेते रहने से तो मित्रों श्रीर समाज में पैठ उठ जाती है श्रीर इससे होने वाली हमारी भौतिक श्रीर नैतिक हानि का श्रन्दाजा पाठक सहज ही लगा सकते हैं। यदि सूचम दृष्टि से देखेंगे ती हमें यह अनुभव होगा कि मूठ को अपना कर यदि आप कोई तात्कालिक लाभ कर की हैं, तो उसी समय श्राप दूसरी बात में अपनी हानि करते हुए पाये जायेंगे। चूंकि श्रापका ध्यान लाभ की तरफ है, श्रापको जल्दी है, इस-लिए श्राप श्रपने कार्य के समस्त परिणामों को शांति के साथ नहीं देख रहे हैं—इसलिए वह हानि श्रभी श्रापको दिखाई नहीं देती; किन्तु यदि श्राप फूठ का श्राश्रय लेते हुए इस बात पर ध्यान रक्खेगे कि देखें इससे कौन-सी हानि हो रही है, तो श्रापको उसे देखने में देर न जगेगी। फिर तो श्रापको श्रसत्य से स्वभावतः श्रहचि श्रीर श्रन्त में घृणा होने जगेगी श्रीर उसकी हानि इतनी प्रत्यच हो जायगी कि श्राप श्रसत्य के विरोध में प्रचार करने लगेंगे।

इस प्रकार अपने प्रत्येक कार्य और प्रत्येक व्यवहार में सत्य और श्रसत्य की बार-बार छान-बीन करते रहने से श्रापको सबसे पहला लाभ तो यह होगा कि आपकी विचार-शक्ति बढ़ेगी। इससे आपको सारा-सार का, कर्तव्य-ग्रकर्तव्य का, हानि-लाभ का, श्रव्छे-बुरे का, विचार करने की श्रादत पहेगी श्रीर श्रापमें विवेक जाग्रत होगा। जब श्राप सत्य ग्रहण करने की श्रोर ही दृष्टि रक्खेंगे तो श्रापका मन एकाग्र होने लगेगा, श्रोर-श्रोर बातों को छोड़कर एक सत्य की ही श्रोर मन को बार-बार श्राना पड़ेगा. इससे उसे संयम का श्रम्यास श्रपने श्राप होगा । जब हम केवल सत्य पर ही दृढ रहेगे तो हमें श्रपने बहे-बूढ़ो प्रियजनों श्रीर कुर्द्धम्बियो के भी विरोध का सामना करना पहेगा। राज्य, समाज श्रीर धर्म के नाम पर स्थापित सत्ता का भी विरोध सहना पदेगा श्रीर करना पड़ेगा । उससे हमारे श्रन्दर साहस पैदा होगा । इन विरोधियों के विरोध श्रीर कष्टों को श्रांनन्द के साथ सहने से कष्ट-सहन की शक्ति बढ़ेगी। सत्य-मक्त के लिए यह जरूरी होगा कि वह दूसरे के माने हुए सत्य का भी श्रादर करे। वह उसे श्रपने लिए सत्य तब तक न मानेगा. जब तक कि स्वयं उसे उसकी प्रतीति न हो जाय; परन्तु उसे भ्रपने सत्य पर कायम रहने का अधिकार जरूर देगा। ऐसा करने में उसे अहिंसा का पालन करना होगा। यदि वह श्रपना सत्य उसपर जबरदस्ती लादने लगेगा, द्रब्हवल, भय श्रथवा शस्त्र-बल से उसे श्रपना सत्य मानने पर मजबूर करेगा तो, वह सत्य-भक्त नहीं रहेगा-श्रपने मान्य सत्य पर चलने का अधिकार सब की है-इस महान सरय की वह अबहेलना करेगा । इस प्रकार श्रहिसा का पालम उसके लिए श्रनिवार्थ हो गया । सत्य का निर्णय करने में भी श्रहिंसा उसकी सहायक होती है। बल्कि अमिवार्य शर्त है। द्वेष हिंसा का एक रूप है। जब तक हमारा मन द्वेष

से कल्षित होगा तब तक हमारे हृदय में सत्य की पूरी श्रनुभूति न होगी-हमारा निर्णय शुद्ध न होगा । द्वेष से प्रभावित मन हमें स्वीर्थ की ओर ले जायगा—हमारे हे प-पात्र के हित की रहा का उचित भाव हमारे मन मे न रहेगा-इसलिए हमारा निर्णय न्याय या सत्य-मूलक न होगा । इसी तरह शुद्ध निर्णय या सत्य-शोर्धन के लिए हमारा श्रंतः-करण राग से भी दिषित न होना चाहिए। क्योंकि जब एक के प्रति राग थानी मोह, श्रसंक्ति श्रथवा स्वार्थ-मूलक स्नेह होगा, तो हमारा मन उसके सुख, लाभ या हित की तरफ श्रधिक सुकेगा शौर हम दूसरे के स्वार्थ की उपेन्ना कर जायंगे। यह राग जन्म के समय चाहे प्रत्यन हिंसा के रूप में न जाता हो, परन्तु परिगाम के रूप में ज्ञवश्य हिसा हो जाता है। जिसके प्रति हमारे मन में राग होता है, उसका श्रहित हम श्रक्सर ही कर डालते है-श्रलबत्ता उसका हित साधन करने की चेष्टा करते हुए ही । क्योंकि उसके प्रति श्रत्यधिक स्नेह हमें उसके सच्चे हित की श्रोर से श्रन्धा बना देता है-इम उसके श्रेय की श्रपेका उसके प्रेय की अधिक चिन्ता करने लगते हैं -- और उसे गलत रास्ते ही जाते है । राग को श्रपनाकर स्वयं श्रपनी भी हानि करते है । हम भी पथ-अष्ट होते है। अपने कर्तब्य का निर्णय करने में भी हम राग के वही-भूत ही सत्य का मार्ग छोड़ देते है। उसकी नाराजगी के श्रन्देशे या ख़श करने की चिन्ता से सत्य की उपेक्षा होने लगती है। श्रीर हित तो श्रन्ततः सत्य की प्रतीति, पालन श्रीर रचण से ही हो सकता है। इस तरह सत्य का पालन हमें राग-द्वेष से ऊपर उठने की शिक्षा देगा। इससे हमारे मन में समता का श्रीर स्थिरता का गुरा श्राने लगेगा। श्रधिक श्रीर बार-बार कष्ट सहन करने से धीरज का विकास होगा। कठिमाइयो, विथ्नों, कष्टों से लड़ते हुए, पुरुषार्थ, निर्भयता की वृद्धि होगी। 'यह सब मैं सत्य के लिए सह रहा हूँ,'यह भावना श्रपूर्व बल देगी श्रीर उत्साह को बढ़ावेगी। सत्य के पथ पर चलने वाला श्रवश्य सफल होगा. यह विचार आशा और उमंग में वृद्धि करेगा। यों किसी भी उच्च ध्येय को ग्रहण करके उसकी सिद्धि में तल्लीन रहने से इनमें क्षे कई गुर्खों का विकास होगा, किन्तु श्रमर झाशा और सफलता की अचल श्रद्धा सत्य के ध्येयवाले को ही प्राप्त हीती है।

सत्य के साधक के लिए इसना ही काफी नहीं है कि वह स्वयं ही सत्य का अनुभव और पालन करता रहे; बल्कि उसका यह भी कर्तक्ष है कि श्रपने सत्य से दूसरे को भी लाभ पहुँचावे—दूसरे को भी उसका अनुभव करावे । यह वह दो तरह से कर सकता है-स्वयं अपने सत्य पर इद रहकर-उसका श्राचरण करते हुए श्रीर दूसरे लोगों मे उसके लिए रुचि, प्रीति श्रौर लगन उत्पन्न करके। यह दूसरा काम उसे सत्य का प्रचारक भी बना देता है। प्रचारक बनने से उसमें संगठन की योग्यता श्रावेगी । उसे जनता की श्रौर भिन्न-भिन्न वर्गों की संस्कृति श्रीर मनोदशा का श्रध्ययन करना पहेगा, जिससे विवेक बढ़ेगा श्रीर समय तथा स्थिति देख कर भिन्त-भिन्न उपायों का श्रवलम्बन करना पदेगा, सिन्न-भिन्न ज्यक्तियों या ज्यक्ति-समृहों से काम लेना पहेगा— इससे साधन-बहुलता त्रौर प्रसंगावधान त्रावेगा । सस्य जैसे दूरवर्ती लच्य को सामने रखने से श्रीर श्रपने वर्तमान कार्यक्रम को सदैव उसके अनुकूल वनाये रखने की चिन्ता से उसमे दूरदर्शिता का प्रादुर्भाव होगा। श्रहिंसा का मूख सत्य पर स्थित है; किन्तु उसका स्वरूप प्रेम-मय है। जब हम इतना ही कहते हैं कि 'दूसरे को कष्ट न पहुँचाओं' तो उसका नाम ऋहिसा है। किन्तु जब कहते हैं कि 'व्सरे के दुःख की श्रपनां दुःख समस्रो' तो उसका नाम सहानुभूति है श्रीर जब हम कहते हैं कि 'द्सरे को अपने समान चाहो' तो उसका नाम प्रेम है। अहिंसा तरस्थ है, प्रेम सक्रिय है। जहां प्रेम है, सहानुभूति है, वहां सभी मृदुल गुर्यों का अधिष्ठान हो गया समिक्ष । रस की उत्पत्ति प्रेम से ही हैं। रस समस्त ललित कलाओं का प्राण है। एक श्रोर से सत्य का तेज श्रोर द्सरी श्रोर से श्रिहिंसा की शान्ति तथा प्रेम का जीवन-रस मनुष्य की समस्त तेजस्वी और रमणीय गुर्यों से-मस्तिष्क और इदय के गुर्यो से श्रामूषित करके जीवन की सार्थकता के द्वार तक निश्चित रूप से पहुँचा देगा।

# ४ : शस्त्र-बल के ऐवन में सत्याग्रह

सत्याग्रह भारतवर्ष को और उसके निमित्त से सारे जगत की महात्माजी की एक अपूर्व देन हैं। विचार-जगत में यद्यपि टाल्स्टाय ने इसको आधुनिक संसार में फैजाने का थोडा यत्न किया है, फिर भी ब्यान्वहारिक जगत में तो गांधीजी को ही उसे प्रचलित करने का श्रेय प्राप्त है। इस अध्याय के आरंभ में हमने सत्याग्रह के मूल-तत्व रूप को समक्षने का यान किया है, किंतु यहां हम उसको एक बल, एक शस्त्र के रूप मे

विचारने की कोशिश करेंगे । महात्माजी का यह दावा है कि सत्याग्रह शस्त्र-युद्ध का स्थान सफलता-पूर्वक ले सकता है।

यहां हम इसी विषय पर कुछ विचार कर लेना चाहते है। महात्मा जी जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं, जिसके थाधार पर उन्होंने श्रपना जीवन बनाया है, जिसके बल पर उन्होंने दिख्ण श्रक्तिका श्रौर भारतवर्ष में श्रपूर्व सफलतायें प्राप्त की है, एक-से-एक बढ़कर चमत्कार दिखाये हैं, उसे उन्होंने 'सत्याग्रह' नाम दिया है।

सत्य मुश्राग्रह इन दो शब्दों को मिलाकर 'सत्याग्रह' बनाया गया
है। इसमें मृत श्रोर श्रसली शब्द तो सत्य ही है। सत्य पर उटे रहने
का नाम है सत्याग्रह। श्रव प्रश्न यह है कि 'सत्य' क्या है ? इसका
निश्चयात्मक उत्तर वही दे सकता है, जिसने सत्य को पा लिया हो,
जिसका जीवन सत्यमय हो गया हो, जो स्वयं ही सत्य-रूप हो गया हो।
इमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों श्रोर दर्शनकारों ने इसे समक्ताने का यत्न किया
है, पर वे इसकी महिमा का बखान करके या कुछ कलक दिखाकर ही रह
गये हैं। मैं समकता हूं—इससे श्रधिक मनुष्य के बस में है भी नहीं।
सत्य की पूर्णता, ज्यापकता श्रोर घनता न तो बुद्धिगम्य ही है श्रीर न
वर्णन-साध्य ही है। उसकी ज्यापकता पर विचार करने लगते हैं, तो किएत
या मनोगत बिन्तु भी बहा दिखाई देता है। यह सूक्त से सूक्त श्रीर
विराट् से भी विराट् है। 'श्रयोरखीयान् महतो महीयान्' इससे श्रधिक
वर्षन उसका नहीं हो सकता।

तव मनुष्य उसे समक्ष कैसे १ प्रत्येक मनुष्य धपनी बुद्धि और शक्ति के ही श्रनुसार उसे समक्ष या प्रह्णा कर सकता है। तो प्रत्येक मनुष्य के लिए सस्य वहीं हुआ, जो उसे जंच गया। तो क्या प्रत्येक जंचने वाली बात को सस्य ही मान जेना चाहिए १ नहीं, निर्मल अन्तःकरण में जो स्फुरित हो, सात्विक बुद्धि में जो प्रवेश कर जाय, वही 'सस्य' शब्द से परिचित कराया जा सकता है। वह वास्त्विक सस्य चाहे न हो, किन्तु उस व्यक्ति के लिए तबतक तो वही सस्य रहेगा, जबतक उसे आगे सस्य का और या मिन्न प्रकार से, दर्शन न हो। इसको सापेच्य या अर्थ या आर्थिक सस्य ही समस्या चाहिए;—यह उस मनुष्य की असमर्थता, ' अपूर्णता अवस्य है, किन्तु अपने विकास की वर्तमान अवस्था में इससे अधिक सस्य का दर्शन उसे हो ही नहीं रहा है, तो वह क्या करेगा १

वह उसी श्रांशिक सत्य पर इद रहेगा श्रौर श्रागे सत्य-दर्शन की राहे देखेगा, एवं उसके लिए यत्न करेगा। सत्य-शोधन का, सत्य को पाने का यही मार्ग हैं। किन्तु इसमें यह बात न भूलनी चाहिए कि सत्य-शोधन में प्रगति करने के लिए श्रन्तःकरण की निर्मलता श्रौर बुद्धि की सात्विकता का दिन-दिन बढ़ना श्रनिवार्य है। ऐसा न करेंगे तो श्रापकी गति कुण्ठित हो जायगी; श्राप उसी श्रपने माने हुए श्रर्थ या श्रांशिक सत्य पर ही—जो श्रसत्य भी हो सकता है—चिपके रह जायँगे श्रौर सम्भव है कि उससे श्रापकी श्रधोगति भी हो जाय।

श्रव इन श्रांशिक सत्यों में मगडा शुरू हो तो क्या किया जाय ? आप एक बात को सत्य माने हुए हैं, मैं दूसरी बात को । श्रोर वे दोनों परस्पर विरुद्ध हैं तो श्रापका मेरापरस्पर-व्यवहार श्रोर संबंध कैसा होना चाहिए ? सहिष्णुता का या जोर-जुल्म का ? यदि जोर-जुल्म का, तो फिर श्राप मुक्से मेरे सत्य पर हैंटे रहने का श्रधिकार छीनते हैं । यह तो सत्य की श्राराधना नहीं हुई । श्रापको श्रपना ही सत्य प्रिय है, उसी की श्रापको चिन्ता है। मेरे सत्य की यदि श्राप बिल्कुल ही उपेचा करते हैं, तो श्राप जुल्मी, स्वार्थी, एकांगी, पचपाती क्यों नहीं हुए ? यदि श्रापकी वृत्ति ऐसी है तो फिर क्या श्राप स्वयं भी श्रपने सत्य-शोधन का रास्ता नहीं रोक रहे है ? इस दशा में तो श्रापश्रपने श्रोर मेरे दोनों के सत्य के बाधक हो गये। दूसरे शब्दों में श्राप सत्य के द़ोही बन गये। पर यदि श्राप श्रहिष्युता का व्यवहार रखते हैं तो श्रपने श्रीर मेरे दोनों के लिए सत्य-शोधन का मार्ग विस्तृत कर देते हैं। दोनों में विग्रह श्रीर हें ब का का ह प्रेम श्रीर मिठास का मात्र एवं सम्बन्ध बढ़ाते हैं। इसी वृत्ति का नाम श्रहिंसा है।

सत्य के शोधन में श्राहिंसा के बिना काम चल ही नहीं सकता। श्राप एक कदम भी श्रागे नहीं बढ़ सकते। यही नहीं, बेल्कि श्रन्तः- करण की निर्मलता, बुद्धि की सात्विकता, जिनके बिमा श्रापका श्रंतः- करण सत्य स्फुरित होने के योग्य ही नहीं बन सकता, वास्तव में देखा जाय तो इस श्रदिसा-वृत्ति के ही फल हो सकते हैं। श्रन्तः करण को मिर्मल श्रीर बुद्धि को सात्विक श्राप तभी बना सकते हैं, जब श्राप श्रपने को राग-द्वेष से ऊपर उठांत रहेगे। राग-द्वेष से ऊपर उठना श्रहिंसा का ही दूसरा नाम है।

इस तरह सत्य के साथ अहिंसा अपने-आप जुड़ी हुई है। दोनीं

एक दूसरे से श्रलग नहीं हो सकते । 'दोनों की एक-दूमरे से पृथक या भिन्न कल्पना करना अपने को सत्य से दूर हटाना है। फिर भी यह तो कहना ही पड़ेगा कि सत्य साध्य है और श्रहिंसा साधन । श्रहिंसा के विना श्राप सत्य को पा नहीं सकते, इसलिए उसका महत्व सत्य के ही बराबर है; किंतु उसका दरजा सत्य के बरावर नहीं हो सकता।

सत्य यदि वास्तव में सत्य है, सारा ब्रह्मायड यदि एक सत्य ही है, या सत्य नियम पर ही उसका श्राधार श्रीर श्रस्तित्व है, श्रीर यदि वही सस्य हम में श्रोत-प्रीत है तो फिर हमें श्रपनी छोटी-सी तलवार, पिस्तील या मशीनगन, त्र्रणुवम प्रथवा अन्य भीषण शस्त्रास्त्रों से उनकी रज्ञा करने की आवश्यकता ही क्या है ? क्या हमारे ये भयानक और मारक साधन उनकी रचा कर भी सकेंगे ? यदि हम मानते है कि हां, तो फिर ये सस्य से बढ़कर साबित हुए। तो फिर सत्य की श्रपेत्ता इन्ही की पूजा क्यों न होनी चाहिए ? 'सत्यमेव परो धर्मः' की जगह 'शस्त्रमेव परो धर्मः' का प्रचार होना ही उचित है। 'सत्यमेव जयते नाऽनतम्' की जगह 'शस्त्रमेव जयते' की घोषणा होनी चाहिए। तो फिर श्रब जगत् में किसीने शस्त्र को सत्य से बढ कर क्यों नही बनाया ? इसीलिए कि सत्य श्रीर शस्त्र की कोई तुलना नहीं। शस्त्र यदि किसी वात का प्रतीक हो सकता है, तो वह असस्य का। सत्य तो स्वयं रिचत है। सूर्य की कोई क्या रचा करेगा ? सत्य के तेज के सुकावले में इजारों सूर्यं कुछ भी नहीं हैं। चूं कि हममें सत्य कम होता है, इसीलिए हमें शस्त्र की सहायता की श्रावश्यकता प्रतीत होती है; क्योंकि श्रसत्य हममें अधिक होता है और वह अपने मित्र, साथी या प्रतीक की ही सहायता प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरित करता है। श्रवएव सत्य का हिसा या शस्त्र से कोई नाता नहीं। यह बात सूर्य के प्रकाश ही तरह हमारे सामने स्पष्ट रहनी श्रीर हो जानी चाहिए।

सत्य की शोध और सत्य पर डॅट रहने की प्रवृत्ति से ही वह प्रितिकार-बंत उत्पन्न होता है, जो सत्याप्रही का वास्तविक बज है। सत्य को शोधने की बुद्धि उसे नित्य नया प्रकाश देती है और जो सत्य स्फुरित हुआ है, उस पर डॅट रहने से उसमें टडता, बज और असत्य से जड़ने की स्फूर्ति आती है। इस प्रकार सत्याप्रह में ज्ञान और बज दोनों का सामवेश अपने आप होता रहता है। जहां ये दोनों है, वहां पराजय, असफलता, अशांति, दु.ख और चिन्ता कैसे टिक सकते हैं ? सत्य के

इसी श्रननत श्रीर नित्य नवीन ज्ञान, एवं श्रमोध बल के श्राधार परे महास्माजी कहा करते हैं कि शुद्ध सत्याग्रही एक भी हो, तो वह सारी दुनिया को हिला सकता है। कौन कह सकता है कि उनका यह दावा बुद्धिगम्य नहीं है ? सत्य के त्रुटियुक्त, अपूर्ण और छोटे प्रयोगों से भी जब हमने जबरदस्त शक्ति उत्पन्न होती हुई देखी है तो इसमे क्या शक हो सकता है कि सत्याग्रही जितना ही श्रधिक शुद्धता और पूर्णता के निकट पहुँचेगा, उतनी ही उसकी गति, तेज, बल श्रपरिमित और दुर्रमनीय होंगे।

सारांश यह है कि एक श्रोर सत्य का श्रमित तेज, बल, पराक्रम, पौरुष, साहस श्रौर दूसरी श्रोर श्रहिंसा की परम श्राईता, सहुता, मधुरता, विनयशीलता, स्निग्धता, सुजनता, इन दोनों के सम्मेलन का नाम है सत्याग्रह।

सत्याग्रह एक गुण भी है और बल भी है। प्रत्येक गुण के दी कार्य होते हैं—एक तो हमारी अनुकूलताओं को बढ़ाना और दूसरे प्रतिक्लताओं को रोकना। जब हमारा कोई गुण प्रतिकूलताओं को रोकता है, बाधाओं को हटाता हैं, तब वह एक बल हो जाता है। जब हम किसी सामाजिक, न्यक्तिगत, राजनैतिक या किसी भी दोष, कुप्रथा, कु-नियम को मिटाने के लिए किसी न्याय, या सत्य बात पर अडे रहते हैं, सब प्रकार के कष्ट और कठिनाह्यों को आनन्द और धीरज के साथ सहते हैं, किन्तु अपनी बात पर से नहीं डिगते, तब हम सत्याग्रह को एक बल के रूप में संसार के सामने पेश करते हैं। 'सत्याग्रह' वस्तु की उत्पत्ति वास्तव में इसी बल के रूप में हुई है; परन्तु 'सत्याग्रह' शाब्द बनते समय उसमें सत्य के सभी सामाजिक गुणों का तथा स्वतंत्र सत्य का भी सामवेश कर दिया गया है, जिससे 'सत्याग्रह' का माव एकांगी, संकुचित या अपूर्ण न रहे।

सत्याग्रह का रूप सिवनय कानून-मंग है। यह एक बलवान श्रस्त्र है। जिस नियम को हम न्याय श्रीर नीति के विरुद्ध समसते हैं, उसको ' म मानने का हमें श्रीधकार है। यदि एक कु-नियम को हटाने के लिए दूसरे श्रीर समय पड़ने पर विरोध-स्वरूप सभी नियमों का श्रनादर करना पड़े, तो यह भी करने का हमें श्रीधकार है। 'परन्तु हुरे नियमों को हम सदा के लिए श्रमान्य कर सकते हैं श्रीर दूसरे नियमों को थोड़े काल के लिए केवल विरोध-स्वरूप ही। दोनों श्रवस्थाओं में श्रनादर का व्यड भुगतना ही वह बल है, जिससे समाज जायत होता है और समाज-च्यवस्था बिगड़ने नहीं पाती। यदि हमारा नियम-भंग उचित होगा, तो हमारा कष्ट-सहन समाज में हलचल और जागृति उत्पन्न करेगा, यदि अनुचित होगा तो हम उसका फल अपने-याप भुगत के रह जायंगे और आगे के लिए अपना रास्ता ठीक कर लेंगे।

परन्तु नियम-भंग का वास्तिविक श्रिष्ठकार उन्हीं शाप्त होता है, जो दूसरी सब परिस्थितियों में नियमों का पालने द्विनित्ता के साथ करते रहते हैं। जो नियम-भंग में श्रव्हे-बुरे नियमों का भेद नहीं करते, श्रथवा जब चाह तभी नियम-भंग करते रहते हैं, उनके नियम-भंग का कोई नैतिक मूल्य नहीं होता श्रौर इसिलए उनकी प्रतिष्ठा श्रौर प्रभाव चला जाता है श्रौर उनके नियम-भंग से समाज का उपकार या सुधार भी नहीं होता। नियम-भंग तभी प्रभावशाली होता है, तभी वह एक श्रमोध श्रस्त्र का काम देता है जब वह बुरे नियम का हो श्रौर नियम-पालक व्यक्ति के द्वारा किया गया हो।

फिर नियम-भंग सत्याग्रही का श्रन्तिम शस्त्र है। सत्याग्रही सबसे पहले तो उस नियम की बुराई समाज या राज्य के सूत्र-संचालको को बताता है; फिर लोकमत को तैयार करके उसके विरुद्ध शिकायत करता है; हतने से यदि काम न चले, तो श्रान्दोलन खडा करके उस नियम को भंग करता है—श्रीर श्रन्त मे सारी व्यवस्था के ही खिलाफ बगावत खड़ी कर देता है। इस क्रम से चलने से उसका बल दिन-हिन वहता जाता है, उसके पच की न्याच्यता को लोग श्रीधकाधिक सममने लगते हैं श्रीर इसलिए उसके साथ सहानुभूति रखते है, उसे सहायता देते हैं, एवं श्रन्त मे उसका साथ भी देते हैं। इसके विपरीत एकबारगी नियम-भंग करने वाला श्रकेला रह जाता है और हतबल हो जाता है।

इस मकार संत्याप्रही एक सुधारक होता है; जहां भी उसे श्रसस्य, श्रन्याय, श्रनौचित्य मालृम होगा वहीं वह सुधार करने मे प्रवृत्त होगा। उसका सुधार करने के लिए यदि उसे विरोध करना पढ़ेगा, लड़ाई लड़नी पढ़ेगी तो वह पीछे नहीं हटेगा, परतु वह लड़ाई मोल ले लेने के लिए किसीके घर नहीं जायगा। 'श्रा बैल सींग मार' यह उनकी रीति नहीं होगी। उसका पथ निरचित है। वह चला जा रहा है। रास्ते मे किनाई, रकावट,विष्म श्रा जाते हैं, तो उन्हें हटाने लगता है। इसके लिए उसे विरोध, श्रांदोलन, लढाई करनी पड़ती है। जब विष्म

हट गया, रास्ता साफ हो गया, वह फिर शांति और ।उत्साह के साथ श्रागे बढ़ने लगता है। इस अर्थ में वह योद्धा तो है; युद्ध उसे कदम-कदम पर करना पड़ता है—कभी अपने दुर्गु थों के साथ, कभी कुटु-म्बियों के साथ, कभी समाज के नेताओं के साथ और कभी राज्य-कर्त्ताओं के साथ; किन्तु युद्ध उसके जीवन का लच्य नहीं है।

सत्याग्रही व्यक्ति का सुधार चाहता है, उसका नाश नहीं। क्योंकि वह मानता है कि कोई भी ज्यक्ति दो कारकों से श्रन्याय, श्रत्याचार करता है या किसी दोष को अपनाता है। या तो स्वार्थ-वश या श्रज्ञान वश । स्वार्थ-साधना की जह में भी अन्ततः अज्ञान ही है । अब अज्ञान को दूर करने के, मनुष्य को जाग्रत और न्यायी बनाने के दो ही साधन उसके पास हैं-एक तो युक्तियों के द्वारा उसके दिमाग की समसाना श्रीर इतने से काम न चले तो स्वयं कष्ट उठाकर उसके हृदय को जाप्रत करना । मारकर ज्यक्ति को वह मिटा सकता है; पर उसका सुधार नहीं कर सकता । वह श्रन्यायी श्रीर श्रत्याचारी को सुधार करके श्रपना मित्र, साथी बनाना चाहता है। उसका नाश करने से यह उद्देश्य सिद्ध न होगा। फिर व्यक्ति का नाश करने से हम उसके गुणों का भी तो नाश कर देंगे। बुरे से बुरे व्यक्ति के लिए भी हम यह नहीं कह सकते कि उसमें कोई गुण नहीं है। यदि उसमें गुण है तो उसकी रचा करना, उससे समाज को लाभ पहुँचाना हमारा धर्म है । हां, उसकी बुराई को हम नहीं चाहते—तो बराई को मिटाने का उद्योग करें। किन्त बुराई मिटाने के ऐवज़ में हम उस व्यक्ति को ही मिटा हैं तो क्या इसे हमारी उद्देश्य-सिद्धि कहेंगे ?

सत्याग्रही व्यक्ति पर तलवार इसलिए भी नहीं उठाना चाहता कि वह मानता है कि अपने श्रिचारों के अनुसार चलने का अधिकार सब को है। अधिकार के मानी हैं समाज द्वारा स्वीहत नियम के अन्दर चलने की पूर्ण स्वाधीनता। यदि आपके और उसके विचार या निर्णय में भेद है, तो क्या एक के लिए यह उचित है कि इसी बात के लिए दूसरें का नाश कर दे? सत्याग्रही, ऐसे प्रसङ्गों पर, दूसरों पर बलात्कार करने की अपना स्वयं कष्ट उठाता है। अपनी इस सहनशीलता के द्वारा एक तो वह दूसरें को अपने विचारों पर चलने की उतनी स्वाधीनता देता है, जितनी कि वह खुद लेता है और दूसरे उसके मन में एक हलचल पैदा करता है कि मैं गलती पर तो नहीं हूँ। उसे वह आत्म-निरीष्ण में

प्रवृत्त करता है। यह श्रात्म-निरीचण उसे सुधार के पथ पर पहुँचाता है। बस सत्याग्रही का काम हो गया।

सत्याप्रही की श्राहिंसा का सम्बन्ध व्यक्तिया से हैं,प्रणालिया,नियमा श्रीर संगठनो से नहीं । श्रावश्यकता हो जाने पर इन्हें मिटाने में वह विल-कुल हिचकिचाहट नहीं करता। वह मानता है कि प्रणालियां श्राखिर मनुष्य ही बनाता है। इसलिए मनुष्य के सुधार के साथ प्रणालियां भी सुधरने लगेंगी। यह सच है कि प्रणालियां भी मनुप्य के सुधार के ही . लिए बनाई जाती हैं श्रीर यदि प्रणाली श्रन्छी हुई, तो मनुष्य जल्दी सुधर सकेगा; परन्तु प्रणाली श्रीर मनुष्य की तुलना में मनुष्य बटा है। इसलिए मनुष्य को नष्ट कर देने की कल्पना सत्याग्रही को श्रनुचित श्रीर हानिकर मालूम होती है। क्सीको मारने की कल्पना हम तभीतक कर सकते है, जब तक हम श्रपने हित का विचार करते हैं-यदि उसके हित का विचार करने लगें, तो तुरन्त समक में श्रा जायगा कि मारना हमारी स्वार्थ-साधुता है। जो मनुष्य सब के हित की भावना नहीं कर सकता तो वह सत्य का अनुयायी कैसे हो सकता है ? श्रीर यदि सत्य का श्रनु-यायी नहीं है तो वह श्रपनी श्रीर समाज की प्रगति कैसे कर सकता हैं, यह समक्त में स्राना कठिन है। स्रयतक का इतिहास श्रीर वर्तमान जगत इसलिए हमारी विशेष सहायता नहीं कर सकता कि वह स्वयं ही भपूर्ण श्रीर दुखी है।यदि हिंसा श्रीर श्रसस्य के मुकावले मे।श्रहिसा श्रीर सत्य हमें व्यक्ति और समाज के लिए श्रधिक हितकर मालूम होते हों तो इमारा इतना ही कर्तेच्य है कि उनका दृदता से पालन करते चले जायं। यह सम्भव है या नहीं, ऐसी शंका किसी पुरुषार्थी के मन में तो नहीं उत्पन्न हीनी चाहिए। जगत् के कई श्रसम्भव समके जानेवाले चमत्कार मनुष्य के ही प्रयत्न श्रौर पुरुषार्थ के फल है । यदि हम समाज में सुन्यवस्था कर सकें, शिचा ग्रीर संस्कार फैलाने की श्रच्छी योजना कर सकें, तो यह ऐसी बात नहीं है जो मनुष्य की समता के बाहर हो। सत्याप्रही मनुष्य के श्रपार बल को जानता है, इसलिए न तो श्रसं-भावनाश्रों से हतोत्साह होता है, न विघ्नों से घवराता है। सत्याग्रही निराशा, श्रसफलता श्रौर थकान को जानता ही नहीं। यदि हमने सत्य को श्रांशिक रूप में भी श्रनुभव कर लिया है, तो विना किसी वाहरी प्रेरणा श्रोर प्रोत्साहन के भी हमारी प्रगति दिन-दिन होती ही चली ज़ायगी श्रौर ह्मारे पथ की बाधायें हुँकार-मात्र मे हटती चली जायंगी।

सत्य में यह वल और सामर्थ्य कहां से आ गया ? सत्य चूं कि सारे जगत् में फैला हुआ है इसिलिए उसकी ओर सबका सहज आकर्षण है। जो न्यक्ति केवल सत्य की ही साधना करता है; सत्य के पीछे तमाम सुखों, वैभवों और प्रयोजनों को भी छोड़ने के लिए तैयार रहता है, उसके प्रति शत्रु-मित्र सब खिंचते चले आते हैं। उनके अन्दर समाया हुआ सत्यांश उन्हें वह सत्यांश की ओर खींचकर ले जाता है। फिर सत्याप्रही दूसरे को कप्ट देना नहीं चाहता—दूसरे का बुरा नहीं चाहता, तो ऐसा कीन होगा, जो उसकी सहायता करना न चाहे ? वह तो शत्रु से भी प्रेम करना चाहता है तो शत्रु उससे कितने दिन तक शत्रुता रख सकेगा ? या प्रतिपत्ती तक जिसके सहायक होने लगते हैं, उसे सफलता क्यों न मिलती जायगी ? सफलता में उसे उतनी ही कमी रहेगी, या देरी लगेगी, जितनी कि उसकी सत्य और श्रहिंसा की साधना में कसर रहेगी।

चुंकि समाज व्यक्तियों से ही बना है, व्यक्तियों के श्रीर व्यक्तियो पर किये गये प्रयत्ना से समाज प्रभावित हुए विना नहीं रह सकता। समाज में कुछ ही व्यक्ति सूत्र-संचालक हुआ करते हैं । जनसमाज प्रायः उन्हीं का श्रनसरण करता है। यदि हमने उन कुछ लोगो को श्रपने सस्य घ्रौर श्रहिंसा-वल से प्रभावित किया होगा. तो उनके सारे समाज पर श्रोर उनकी बनाई प्रणालियो पर उसका श्रसर हुए विना कैसे रह सकता है ? सत्याग्रही जब यह कहता है कि मैं तो हर्देय-परिवर्तन चाहता हुँ, तब उसका यह भाव होता है कि प्रतिपत्ती हमारे सस्य श्रौर श्रहिंसा वल को श्रनुभव करे-पहले उसके सन से यह किया होने लगती है कि 'म्ररे, हनका कहना ठीक है, इनकी वात वाजिव हे, इनकी मांग न्यायो-चित है।' इसके वाद हमारे कप्ट-सहन थ्रोर उसके श्रारम-निरीचण सं उसके हृदय-ऋपाट खुलने लगते हैं श्रोर हमपर श्रत्याचार करते हुए भी उसका दिल भीतर से कमजोर पहता चला जाता है। फिर एक दिन श्राहा है जब वह थक जाता है श्रीर हमारा मतलब पूरा करने की तैयारी दिखाता है। यही हृदय-परिवर्तन की क्रिया के चिन्ह है। जब वह हमारा मतलय पूरा कर देता है, तब हृदय-परिवर्तन पूर्ण हो जाता है। सत्य श्रौर श्रहिंसा की यही विशेषना है कि वह प्रतिपत्ती की बुराई को मिटाकर उसे हमारां मित्र थ्रोर साथी बनाता है एवं दोनो थ्रोर प्रेम, सद्भाव, एकता की वृद्धि करता है-जहां कि श्रसस्य श्रीर श्रहिंमा

कभी एक को श्रीर कभी दूसरे को मिटाने का यत्न करते हुए होप, मत्सर, कलह, वैर श्रीर इनके कितने ही बुरे साथियों का पावल्य समाज मे करता रहता है।

शत्रु को मारना हमे सहज श्रौर स्वामाविकइसलिए प्रतीत होता है कि हमने अपने स्वार्थ पर ही प्रधान दृष्टि रक्खी है। हम यह भूल जाते हैं कि हमारा शत्र भी श्राखिर मनुष्य है,उसके भी घर-वार, वाल-वच्चे है उसका भी समाज में कुछ स्थान है, उसमें भी छाखिर कुछ गुण है श्रीर उनका भी समाज के लिए उपयोग है। कोई मनुष्य महज श्रपनी बुराई के ही वल हर समाज में नहीं टिका रह सकता। हमें उसकी श्रन्छाई द्व'ढने का यत्न करना चाहिए । ऐसा करने पर हम श्रपनी इस भूल को तुरन्त समक्त लेंगे। यदि हम स्वार्थी होंगेतो हम न्यायी नहीं हो सकते। यदि इस न्यायी नहीं हैं, तो हममें श्रौर हमारे शत्रु से, जिसे कि हम भ्रन्यायी कहते हैं, भ्रन्तर क्या रहा? सिर्फ श्रंशो का ही भ्रन्तर हो सकता हो। पर इसका भी कारण यह क्यों न हो कि हमें अभी इतने अन्याय श्रीर श्रत्याचार की सुविधा नहीं मिली है। यदि मृल बुराई हमारे श्रन्दर मौजूद है और हमें उसकी चिन्ता नहीं है, तो सुविधा और अनुकूलता की देर है कि हम श्रन्यायी श्रीर श्रत्याचारी वननेत्तग जायँगे। यदि हम श्रपने स्वार्थ को उतना ही महत्व देंगे जितना कि दूसरे के स्वार्थ को, तो हमें किसीको सार-मिटाने की कल्पना श्रश्राह्य होने लगेगी।

यहां हमें यह न भूलना चाहिए कि हिंसा कासम्बन्ध मनुष्य के मन श्रीर शरीर से हैं। किसीके शरीर श्रीर मन को कष्ट पहुँचाना ही हिंसा है। श्रात्मा ती दोनों की उससे परे हैं। श्रात्मा को कष्ट नही पहुँचता, परन्तु शरीर श्रीर मन को श्रवस्य पहुँचता है। यदि श्रात्मा की एकता श्रीर श्रमरता पर ही हमारी मुख्य हान्ट है—शरीर श्रीर मन के सुख- हुखों का विचार नहीं है तो फिर श्रत्याचार, पराधीनता श्रादि की भी शिकायत हमे क्यों करनी चाहिए ? हमें यदि गोली मारों जाय तो बुरा कहा जाता है; पर यदि हम मार दें तो उसे हम जायज मानते हैं; यह न्याय समक्त में नहीं श्राता। यदि श्राप वास्तव में न्याय-प्रिय हैं, तो दोनों के हित,कार्य श्रीर स्वार्थ पर समान हिन्द रिलए। यदि श्राप दोनों एक ही साधन को जायज मानते हैं, तब तो फिर श्रापके श्रीर उसके बीच न्याय-श्रन्याय का प्रश्न नहीं हैं—सत्यासत्य का प्रश्न नहीं हैं, बिल्क सलाबल श्रीर श्रमुकूलता-प्रतिकृत्वता का प्रश्न है। यदि श्राप सूक्त

रीति से विचार करेंगे, तो आप तवतक न्याय करते में समर्थ न हो सकेंगे, जवतक आप हिंसा को अपने हृदय में स्थान देते रहेंगे । जबतक आपमें हिंसा-भाव होगा तबतक आपकी दृत्ति अवश्य स्वार्थ की ओर अधिक कुकेगी और दूसरे का सुल, स्वार्थ, हित आपके हृदय में सुरिवित न रह सकेगा। यदि आपसची समता,साम्य-भाव चाहते हैं तो आपको शत्रु-भित्र के प्रति एक-सी न्याय-भावना रखनी होगी। जब तक शत्रु के प्रति सन में होष हैं. तब तक उसे कष्ट पहुँचाने की सावना बनी ही रहेगी। और जब तक होष है तब तक समता और न्याय की सम्भावना कैसे रहेगी?

सत्याग्रही सत्य और न्याय के लिए लहता है। वह दिन-दिन प्रवल इसीलिए होता चला जाता है कि इह राष्ट्र-सित्र सबके साथ न्याय करना चाहता है—न्याय से ही रहना चाहता है। वह राष्ट्र को मिटाना नहीं. सुधारना चाहता है। इसलिए राष्ट्र भी उसकी वहाई को मानता है। सत्याग्रही अपने शरीरवल के द्वारा नहीं; बित्क आिलक गुणों और वलों के द्वारा राष्ट्र को प्रभावित करना चाहता है। वह अपने राष्ट्र के हृदय पर विजय आप्त करना चाहता है। शारीरिक विजय की परिणित मैती में होती रहती है—लहां कि हार्दिक विजय की परिणित मैती में होती रहती है—सल्याग्रही की उसके प्रतिपत्ती पर और प्रतिपत्ती की विजय होती है—सल्याग्रही की उसके प्रतिपत्ती पर और प्रतिपत्ती की अपनी बुराह्यों पर। इस तरह सत्य और अहिसा अर्थात् सत्याग्रह उभय-कल्याणकारी है।

## भत्याग्रह श्रीर श्राध्यात्मिकता

कितने ही स्यूल-दुद्धि लोग 'श्राम्यात्निक' शब्द सुनते ही विगड़ उठते हैं। जब यह कहा जाता है कि सत्यायह एक श्राध्यात्मिक वल हैं, तब उनकी बुद्धि चक्कर खाने लगती है। वे सहात्माजी को यह कहकर कोसने लगते हैं कि इन्होंने राजनीति में धार्मिकता और आध्यात्मिकता बुसेड़ कर देश को पीछे हटादिया है। श्रतपुत्र इस बात की परम श्रावस्य-कता है कि हम श्राध्यात्मिक शब्द का समें समस्मे का यत्न करें।

हर वस्तु के दो रूप होते हें—एक च्चमञ्जोर नृत्ततथा दूसरा स्यूत श्रोर विस्तृत । वस्तु के स्चम श्रोर नृत रूप को श्राध्यासिक एवं स्यूत तथा विस्तृत रूप को स्यावहारिक कहते हैं । पहला श्रदृश्य श्रोर दूसरा दृश्य होता है। पहला बीज श्रीर दूसरा पेड है। हतना समक लेने पर
महात्माजी की धार्सिकता श्रीर श्राध्यात्मिकता का व्यावहारिक—राजनैतिक
भाषा में श्रर्थ किया जाय तो, वह ईमानदारी, दयानतदारी, वफादारी,
सच्चाई, यही हो सकता है। महात्माजी कहते हैं कि सत्याग्रह का पूरा
चमत्कार देखनाहो, तो उसे ठीक उसी तरह चलाश्रो, जिस तरह में बताता
हूँ। क्या उनका यह कहना श्रमुचित हैं ? उन्होंने बार-वार कहा है कि
सत्याग्रह को बल मिलता है मनुष्य की श्रपनी सच्चाई से। क्या श्रपने
तई सच्चा होना एक मनुष्य श्रीर स्वतंत्रता के सिपाही के लिए लाजिमी
नहीं हैं ? सच्चाई के मानी भी श्राखिर क्याहें ? तन, मन श्रीर चचन की
एकता। यह एकता तो किसी भी कार्य की सफलता के लिए श्रनिवार्य
है, फिर ३४ करोड को श्राजाद वनाने के यत्न में सफलता पाने के लिए
इसकी उपेचा हम कैसे कर सकते हैं ?

सत्याग्रह प्रेम का श्रस्त्र है। यदि हम शत्रु से वैसा ही प्रेम कर सके, जैसा कि हम श्रपने भाई से करते हैं, तो हम श्रकें सी उसे जीतने के जिए काफी है। परन्तु जो इतने उँचें न उठ सकें, वे यदि वदले की मावना भी निकाल दे,तो सत्याग्रह के बल का श्रनुभव श्रपने श्रम्दर कर सकते हैं, श्रीर शत्रु भी उसे श्रनुभव किये विना नरहेगा। यदि शत्रु का हृदय स्वार्थ से इतना गन्दा श्रीर श्रम्था हो गया है कि हमारा प्रेमास्त्र सीधे उसके हदय को नहीं जगा सका, तो हमारे श्रीर उसके मिश्रों श्रीर हम-दर्गें पर उसका श्रसर इतना जरूर पढ़ेगा कि उसकी संशुक्त शक्ति उसके हदय को जगने पर मजबूर कर देगी। सत्याग्रह तो श्रमोघ श्रीर पावक वल है। ऐसा बल है कि वह उस शख्य के बांघने वाले को भी मनुष्यत्व में अंचा उठाता है श्रीर उसे भी अंचा उठने के लिए मजबूर करता है जिसपर वह चलाया जाता है। 'दोनो का फल होता है श्राम तौर पर समांज में मनुष्यता की शृद्धि। इस प्रकार सत्याग्रह की लडाई हमें पश्र की भूमिका से उठाकर मनुष्य की भूमिका से ले जाती है।

यदि राजनैतिक आन्दोलन या युद्ध का श्रर्थ यह किया जाय कि उसका आधार तो प्रतिहिंसा ही है, शत्रु के प्रति घ्या श्रोर बदले की भावना ही वह बल है जिससे एक देशभक्त को बलिदान की प्रेरखा मिलती है, तब तो देशभक्ति, राष्ट्रीयता, राष्ट्र-प्रेम नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नही रह जाती है। श्रोर यदि इसीका नाम देश-भक्ति या राष्ट्र-सेवा है, तो कहना होगा कि हमने मृतुष्यता को पश्चता के समकन्न कर विया है। प्रतिहिंसा पशु का धर्म है, मनुष्य में वह पशुता के श्रांविशिष्ट को सूचित करती है। मनुष्य के विकास की गति पशुत्व से मनुष्यस्व की श्रोर है श्रोर मानवी गुणों का समुचित विकास किये बिना हम न तो ऐसी राज्य-ज्यवस्था श्रोर न समाज-ज्यवस्था कायम कर सकेंगे, जिसमें बहुजन-समाज का श्रधिकांश हित सिद्ध हो सके। यदि घृणा, प्रतिहिंसा, वद्वता इन भावनाश्रों की बुनियाद पर हम राज्य-ज्यवस्था बनायेंगे तो समाज में इन्हींकी स्पर्धा मुख्य होगी श्रोर समाज के सूत्र उन्हींके हाथों में रहेंगे, जो इन बलों में बढ़-चढ कर हों। क्या उनसे हम जनता के स्वराज्य की श्रांशा रख सकते हैं ? वर्तमान प्रजा-सत्ताश्रों में यद्यपि स्वतंत्र-देशभक्ति जैसी चीज भी है, तथापि मानना होगा कि उनके राष्ट्र-धर्म का श्राधार परस्पर का भय श्रर्थात् हिंसा ग्रति-हिंसा का बख है। किन्तु यदि हमें उसीका श्रजुकरण करना होगा, तो कहना होगा कि हम पश्चिमी राष्ट्रों के वर्तमान श्रान्दोखनों से, स्थान-स्थान पर फूटती. हुई क्रान्ति-धाराश्रों से, कोई शिक्षा बेना नहीं चाहते।

यदि राष्ट्र-धर्म, स्वातंत्र्य-प्रेम, स्वतंत्र वस्तु है, हम श्रपने राष्ट्र श्रीर स्वातंत्र्य के लिए सब कुछ स्वाहां कर दे सकते हैं, तो उसीकी साधना के लिए क्या हम श्रपने कुछ दोषों, कुछ भावनाश्रों को त्याग या बदल नहीं सकते ? मान खीजिए कि हमारे सामने प्रतिहिंसा का मार्ग बन्द हो-फिर वह हमको चाहे कितना ही प्रिय हो श्रीर हमारी दृष्टि में कितना ही फलोत्पादक हो-श्रीर शत्र् से प्रेम किये विना, श्रथवा बदले का भाव हटाये विना, हम उसपर हावी न हो सकते हों, तो क्यां हमारे राष्ट्र-धर्म श्रीर स्वातंत्र-प्रेम का यह तकाजा नहीं है कि हम इतना-सा ध्याग उसके लिए कर दें ? यदि हम इतना भी नहीं कर सकते. जो कि हमारे जीवन का एक अंश-मात्र है, और सो भी अवांछनीय अंश है. तो कैसे माना जा सकता है कि हम अपने-आपको उसके जिए सच्चे श्रर्थ में मिटा दे सकते हैं ? यह फितने श्राश्चर्य की बात है कि देश-हित के लिए हम नीच कर्म तक करनेवाले की तो सराहना करे, किन्त यदि हमसे डच्च कर्म करने के लिए कहा जायू, उच्च भावनायों का पोषण करने के लिए कहा जाय, तो हम कहें- 'हम देवता नहीं है, हमसे तो श्रसम्मव शर्तें करायी जाती हैं !' यदि हम देवता नहीं हैं, तो मै चाहता हूँ कि, इम पशुभी न रहें। हम पशुता से मनुष्यता की श्रोर जा रहे हैं थीर देवता बनना पशु बनने से तो हरगिज बुरा नहीं है ।

राजमीति क्या मन्ष्य के समम जीवन श्रौर समाज के ब्यापक जीवन से कोई भिन्न या बाहर की वस्तु है ? यदि नहीं, तो उसे मानव श्रौर समाज-जीवन से मिलकर ही रहना पढ़ेगा श्रौर उसकी पुष्टि ही उसे करनी पढ़ेगी। यह कितनी श्रदूरदर्शिता है कि हम समस्त श्रौर सम्पूर्ण मानव-जीवन को सुलाकर राजनीति का विचार करें श्रौर फिर उन लोगों को बुरा कहे, जो एक श्रंश पर नहीं बिक्क संपूर्णता पर विचार किये हुए हैं श्रौर श्रंश को श्रंश के बराबर एवं पूर्ण को पूर्ण के बराबर महत्व देते हैं।

सत्याग्रह के प्रयोगों के कुछ फल तो हमने देख लिये हैं। हमारी श्राधीरता यदि सत्याग्रह की पूरी कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है, श्रीर जिस 'राज़नीति' के हम हिमायती बन रहे हैं, उसमे से यदि ईमानदारी, सञ्चाई, बफादारी, द्यानतदारी, निकाल दी जाय, तो बह श्राजादी का परवाना बनने के बजाय गले की फांसी सिद्ध होगी, इसमें जरा भी सन्देह नहीं है।

#### ६ सत्याग्रही के नियम

संत्याप्रहियों में दो प्रकार की वृत्ति के लोग पाये जाते हैं---एक तो वे जिनका यह ख्याल है कि श्रिधकाधिक तादाद में जेलों मे पहुँच कर श्रधिकारियों को घबरा दें श्रीर चारों तरफ से ऐसी परेशानी पैदा कर दें कि जिससे तंग ग्राकर ने फ़ुक जांय । दूसरे इस प्रवृत्ति के जोग होते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे कप्ट-सहन, त्याग और तपरचर्या का परिणाम हमारं विरोधी के हृद्य पर हो, उसकी मनुष्यता श्रीर सात्त्विकता जागृत हो । कहना यह होगा कि इस दूसरी तरह के सत्या-बही देश में बहुत थोड़े हैं। उचित है कि इस कोटि के सत्याब्रहियों की संख्या देश के बढ़े, क्योंकि यहीं शुद्ध सत्याप्रही की वृत्ति हैं। सत्याप्रही की श्रहिसान्ति की यही कसौटी हैं। इस कोटि के थोड़े भी सत्याप्रही हो तो पहली कोटि के श्राधिक सत्याग्रहियों की श्रपेत्ता ज्यादा उपयोगी श्रीर कारगर साबित होगे। बल्कि यह कहना श्रतुचित न होगा कि ' पहली कोटि का सत्याग्रह वास्तविक सत्याग्रह नहीं है। जिसमे प्रति पची को जरा भी दवाने, उराने और परेशान करने की भावना हो, वह श्रहिंसा नहीं है। श्रौर इस भावना से किया गया सत्याग्रह वास्तविक सत्याग्रह नहीं है, यह हमें श्रव्छी तरह समक लेना चाहिए। इसमे

जो बल सत्यामही लगाता है वह वास्तव में एक प्रकार का हिंसा-बल है, भले ही वह हाथों से मारपीट श्रीर सुंह से गाली-गलौज न करता हो।

यदि हमारा श्रवलोकन हमें इस नतीजे पर से जाता है कि हमारे सत्याग्रह के फलस्वरूप विरोधियों की मनुष्यता श्रीर सात्त्विकता प्रकट होने या बढ़ने के बजाय उनमें क्रूरता श्रीर कहुता बढ़ी है, तो हम यह निचोड़ निकास सकते हैं कि सत्याग्रहियों के गुण श्रीर वृत्ति में श्रीर भी संशोधन की जरूरत है। जब तक हमें यह श्रनुभव होता हो कि हमारे सत्याग्रह से हमारा विरोधी मित्र बनने के बजाय उत्तटा श्रिषक शत्रु बनता है, तब तक यही सानना चाहिए कि हमारे सत्याग्रह में श्रर्थात् हमारे श्रहिंसा श्रीर प्रेमभाव में कहीं कोई दोष है श्रीर श्रभी खुद हमें प्रेम की श्रांच में तपने की जरूरत है।

यों तो एक सत्याग्रही का मूलघन उसके श्रन्तःकरण की श्राहंसा-वृत्ति श्रीर सत्य पर ही सदा-सर्वदा डटे रहने की दृदता है; श्रीर उसका कोई नाप किसी महज बाहरी कसोटी से निकालना या महज बाहरी नियम उपनियम से उसका नियमन करना कष्टसाध्य है, परन्तु फिर भी जो व्यक्ति सत्याग्रह के पथ पर चलना चाहता है, उसके लिए कई नियम पथ-दर्शन का काम दे सकते हैं श्रीर उसकी प्रगति में बहुत सहा-यक हो सकते हैं। महारमाजी ने सात नियम या कसीटियां बनाई हैं, जिससे सत्याग्रही श्रपनी वृत्ति श्रीर प्रगति की जांच कर सकता है।

- (१) सत्याग्रही की ईश्वर में सजीव श्रद्धा .होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही उसकी श्राधार-शिला है।
- (२) वह संत्य और श्रहिंसा को श्रपना धर्म मानता हो श्रौर इस-तिए उसे मनुष्य-स्वभाव की सुप्त सात्त्विकता में विश्वास होना चाहिए। श्रपनी तपश्चर्या के रूप में श्रदृशिंत सत्य श्रौर प्रेम के द्वारा वह विरोधी की इस सात्त्विकता को जाग्रत करना चाहता है।
- (३) वह चरित्रवान हो और अपने लच्य के लिए जान व माल कुर्वाम करने के लिए तैयार हो।
  - (४) वह श्रादतन खादीघारी'हो श्रौर कातता हो।
  - (४) वह निर्न्थसनी हो, जिससे किउसका मन और बुद्धि स्वच्छ हो।
  - (६) श्रनुशासन श्रौर नियमों को मानने के लिए तत्पर हो !
- (७) जेल के नियमों को, जो निश्चितरूप से ग्रात्म-सम्मान के विस्तृ न हों, मानता हो !

इन्हे पढकर किसी को यह चिन्ता श्रीर डर न होना चाहिए कि इनका पालन असम्भव है । उसके मनमें, जिसने अपने जीवन को दिन पर दिन श्रव्छा श्रीर उन्तत बनाने का संकल्प कर लिया है,ऐसी निराशा या कमजोरी के भाव पैटा न होने चाहिए । जो सच्ची लगन से जितना ही प्रयत्न करता है उसका मधुर फल उसको श्रवश्य ही मिलता है । महात्माजी भी तो श्राखिर श्रपने श्रन्तिम प्रयत्न श्रीर श्रदूट लगन से ही महात्मा बने है न । हमारा काम तो इतना ही है कि हम सच्चे मन से प्रयत्न करें । ईश्वर श्रवश्य हमें सिद्धि प्राप्त करायेगा ।

### ७: सत्याग्रह-न्यक्तिगत और राामृहिक

बहुतेरे लोग समस्तते हैं कि न्यक्तिगत श्रीर सामूहिक सत्याग्रह मे केवल मात्रा का ही भेद है-दिये अलग-अलग जलते है. तब तक व्यक्तिगत है श्रीर हजारों दिये एक साथ जलने लग गये तो वही सामृहिक हो गया। पर केवल इतना ही समक नहीं है। ज्यक्तिगत सत्याग्रह जहां गुर्ण पर विशेष ध्यान देता है वहां सामृहिक में संख्यावल प्रधान है। किन्तु इससे यह न समभना चाहिए कि उसमें गुण-वल वांच्छनीय नहीं है। उसका तो शर्थ सिर्फ इतना ही है कि कुछ व्यक्तियों में जिस गुण-वल की श्राशा रक्सी जा सकती है. वह सामृहिक में सहसा संभवनीय नहीं है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की विशेषता या प्रभावोत्पादकता उसकी शुद्धता श्रीर उज्ज्वलता में ही है. जहां कि सामृहिक की संख्याबल में । निःसन्देह दोनों के प्रभाव में भी श्रन्तर होगा । व्यक्तिगत सत्याग्रह, ग्रुद्-- उज्ज्वल होने के कारण, साविक श्रीर निर्मल स्फूर्ति हृदय में पैदा करेगा, जिसके प्रति वह किया गया है, उसमे भी, तथा श्रासपास के वायुमरहत्त में भी वह शुद्ध प्रेरणा श्रीरपथ-दर्शन का काम देगा, किन्तु सामृहिक श्रपने संख्याबल सेश्रापके काम को ही बन्द कर देगा, श्रापकी गति को ही, श्रापके यन्त्र या तन्त्र को ही रोक देगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रभाव सीधा मनुष्य के हृद्य पर पढेगा, वह उच्च भावनात्रो श्रीर उच्च विचारों के चेत्र में विचरने लगेगा, और उच्च मनोवृत्ति से श्रपना निर्णय करेगा । इससे भिन्न, सामू-हिक सत्याग्रह मुकाबले वाले के सामने श्रपने हानि-लाभ का चित्र खड़ा कर देगा, उसके मन में यह तुलना होने लगेगी कि इसकी मांग की पूरा कर देने में भलाई है, या अपनी बात पर डटे रहने में। यदि सामु-हिक सत्याग्रह काफी जीरदार है, तो उसे निर्णय कर लेना होगा कि 🔻 श्रापकी मांग पूरी कर है। ज्यक्तिगत सत्याग्रह श्रपनी निर्मल, उज्जवल निर्धू म ज्योति से वागुमगडल को प्रदीप्त करता है, व सामूहिक की एकत्र श्राग चारों श्रोर श्रपनी लपटें फैलाती हुई एक प्रचण्ड ज्वाला निर्माण करती है, जिसमें बड़े-बड़े भयंकर श्रोर विषेले जन्तु भी स्वाहा हो जाते हैं श्रोर सारा वागुमगडल तपने लगता है। यदि समाज सुसंस्कृत है तो व्यक्तिगत सत्याग्रह काफी श्रोर शीघ्र परिणामदायी हो सकता है; किन्तु यदि समाज हानि-लाभ की ही भाषा समकता श्रीर बोलता है, तो सामूहिक सत्याग्रह ही वहां श्रीक श्रोर जल्दी परिणाम ला सकता है। सामूहिक सत्याग्रह ही वहां श्रीक श्रोर जल्दी परिणाम ला सकता है। सामूहिक सत्याग्रह में क्रान्तिकारिणी शक्ति है। किन्तु यह न मान लेना वाहिए कि सामूहिक सत्याग्रह के संचालकों से भी वही गुण-बल न चाहा जाता हो, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह से चाहा जाता है। जब तक व्यक्तिगत सत्याग्रह की परीचा में उत्तीर्ण संयोजक या संचालक न हों तब तक सामूहिक सत्याग्रह की परीचा में उत्तीर्ण संयोजक या संचालक न हों तब तक सामूहिक सत्याग्रह चलाया ही नहीं जा सकता।

सत्याग्रह-युद्ध एक पूर्ण युद्ध-कला है, श्रीर वह विधि-वत् ही होना चाहिए। उसका पूरा शास्त्र श्रभी वन नहीं पाया है, श्रीर न वन ही सकेगा। क्योंकि सत्य नित्य नवीन विकास पानेवाली वस्तु है, इसलिए सत्याग्रह का शास्त्र कभी पूर्ण नहीं होगा, वह भी नित्य/नया विकास पावेगा। फिर भी उसके स्थूल नियम श्रीर कसौटियां तो स्थिर होती जायँगी, जैसे-जैसे भिन्न-भिन्न प्रयोगों के फलाफल पर विचार होकर निर्णय बँघते जायँगे। मनुष्य की श्रपनी श्रपूर्णता भी सत्याग्रह-शास्त्र कों पूर्ण न होने देगी। श्रीर इसमें कुछ हानि का भी डर न रखना चाहिए। सत्याग्रह में सत्य' की शोध तो जारी रहती ही है श्रर्थात् एक परिणाम के श्रनुभव के श्राधार पर दूसरा प्रयोग किया श्रीर उसके परिणाम पर तीसरा। इसी तरह जब तक एक वैज्ञानिक की तरह सत्याग्रही की सत्यशोधक-वृत्ति जागृत श्रीर उसत है तब तक हानि का कोई डर् नहीं है। क्योंकि सत्याग्रह का मूल बल श्रान्तरिक वृत्ति पर जितना श्रवलम्बत है। तथांकि सत्याग्रह का मूल बल श्रान्तरिक वृत्ति पर जितना श्रवलम्बत है। तथां बाहरी नियमोपनियम पर नहीं।

## द : सत्याग्रह—नैध या श्रवैध

यद्यपि केवल भारतवर्ष ही नहीं सारा जगत पिछले २० वर्षों से सत्याग्रह के व्यक्तिगत झौर सामूहिक प्रयोगों से परिचित है फिर भी हमारे देश में तथा वाहर भी एक ऐसा समुदाय है जो सत्याग्रह की 'श्रवैध' मानता है । इसंखिए यहां हम इस विषय पर भी विचार कर बेना चाहते हैं ।

सिवनय कानून-भंग सत्याग्रह का एक राजनैतिक स्वरूप है श्रौर इसीपर श्रापत्ति उठाई जाती है। वे कहते हैं कि राज-नियमों के भंग करने का किसीको श्रिष्ठकार नहीं है। राज-नियम यानी कानून श्राखिर तो प्रजा के प्रतिनिधियों के ही द्वारा, प्रजा के भले के लिए ही, बनाये जाते हैं। फिर उनको भंग करने वाला प्रजा-दोही, प्रजा का मान भंग करने वाला. समाज की ज्यवस्था को तोड़ने वाला क्यों न माना जाय ? श्रीर ऐसे प्रजा-दोह को यदि वैध माना जाय तब तो ज्यवस्था, शांति, प्रजा-हित सबका खातमा ही समस्ता चाहिए। सरकार के लिए यह एक जटिल समस्या हो जायगी। यही एक ऐसा वड़ा काम हो जायगा कि उसकी सुलमाने श्रीर उसका सुकावला करने में ही उसकी सारी या श्रीधकांश शक्ति लगती रहेगी एवं दूसरे जन-हितकारी कामों के लिए उसे श्रवकाश ही नहीं रहेगा। श्रवएव कानून-भंग का श्रीधकार किसी को देना सरकार श्रीर समाज का नाश करना है।

सत्याप्रह या सविनय कानून-मंग के हिमायती कहते हैं कि कानून प्रायः बह्मत से पास होते हैं श्रौर उस श्रंश में श्रव्प-मत पर उनका प्रयोग ` उनकी इन्छा के विरुद्ध होता है, श्रतएव यदि वे नियम या कानून या उनके किसी अंश को न मानें तो उनका यह न्यवहार सर्वथा नीतियुक्त है। फिर यदि नियम या कानून ऐसा हो जो उनकी समक में प्रजा के वास्तविक नहीं. विक्त फूठे प्रतिनिधियों द्वारा बनाये गये हों. जिनसे सरेदस्त प्रजा का पोषण नहीं, शोषण होता हो, तो उनका तोडा जाना. उनके खिलाफ बगावत खड़ी करना, धर्म और पुण्य कार्य है. उनके श्रागे सिर मुकाना श्रधर्म श्रीर पाप है। यदि ऐसे नियमों के विरोध श्रीर भंग करने का 'श्रधिकार प्रजा श्रीर उसके प्रतिनिधियों को न रहे तो ग्रनर्थ होगा । श्रन्याय और अत्याचार का ठिकाना न रहेगा । सुट्ठी-भर लोग धन-बल या प्रभाव-वल से प्रजा के प्रतिनिधियों के ब्रासन पर बैठ कर, प्रजा के हित के नाम पर, प्रजा को चूसते रहेंगे श्रौर मनमानी करते रहेंगे। क्यो इसीका नाम व्यवस्था श्रीर सरकार है ? ऐसी सरकार के विरोध करने का श्रिधिकार प्रजा के पास न रहने से ही एक श्रोर सशस्त्र बगावत श्रीर क्रांतियां होती है, एवं प्रजा शासकों के अस्याचार से त्राहि-त्राहि करती है। भारत को छोड दीजिए, जहां कि विदेशी

शासन है; किन्तु उन देशों को ही लीजिए जहाँ कि स्वदेशी शासन है। वहां भी यह पुकार जोरों से मच रही है कि थोड़े से प्रभावशाली श्रीर बलशाली ब्यक्ति मनमाने तौर पर प्रजा की बागडोर घुमाते हैं, थोड़े लोगों के, धनी, रईस, जमीदारों के, हितों की ही विशेष परवा करते हैं, धौर जन-साधारण, किसान-मजदूरों की पूछ श्रीर सुनवाई नहीं होती। यदि सरकार संमाज की बनाई हुई होती है, श्रौर यदि समाज में जन-साधारण किसान-मजदूरों की ही संख्या श्रिधक है, तो फिर कानून ऐसे ही बनने चाहिए जिनसे जनता का भला हो। ऐसे ही कानून नीतियुक्त हो सकते हैं। किन्तु यदि इसके विपरीत होता हो तो ऐसे कानून का बल नैतिक नहीं रह जाता श्रौर इसलिए उन्हें तोइना किसी प्रकार श्रप-राधे या प्रजादोह नहीं हो सकता।

दोनों प्रकार की दलीलें सुनने के बाद इस स्पष्टतः इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि केवल श्रवरार्थ करने से पहले पन्न की बात भले ही एक हद तक ठीक प्रतीत होती हो, किन्तु यदि मूलाधार पर ध्यान रक्खा जाय तो दूसरे पच का ही कथन यथार्थ है। शरीर की अपेचा आत्मा का महत्व सदा से ही श्रधिक रहा है, रहना चाहिए श्रीर रहेगा। कानून शरीर है, जन-हित आत्मा हैं। यदि कानून जन-हित का विरोधी हो तो उसका भंग करना सबसे बड़ा जन-हित है। श्रीर जिनपर समाज या शासन-व्यवस्था का भार हो उन्हें उचित है कि वे कानून भंग करने वालों की बातों को प्रेम श्रीर गीर से सुनें श्रीर उनका समाधान करने का यत्न करें, न कि सत्ता-बल से उन्हे दबावें या क्रचलें। प्रजा-हित का जितना दावा शासक करते हैं, कम-से-कम उतना ही दावा वे कानून भंग फरने वालों का मान लेगे. तो फिर उन्हें उनके दमन करने का प्रयोजन ही न रह जायगा। यदि कानून भंग करने वालों की एक बढ़ी जमात बन गई तब तो शासको के लिए, यदि वे सच्चे श्रर्थ में शासक हैं. तो श्रीर भी उचित है कि उनकी मांगों पर गौर करें श्रीर उनकी पूर्ति करें। जो शासक ऐसा नहीं कर सकते है. समम्मना चाहिए कि उनकी न्यवस्था का नैतिक श्राधार खिसंक गया है श्रीर वह श्रधिक समय तक नहीं टिक सकेगी।

### ६ : सत्य-भंग के कुछ उदाहरण

हमारे श्राचरण में सत्य-भंग के कुछ ऐसे उदाहरण देखे जाते हैं जिनका विवेचन सत्य-साधकों के लिए उपयोगी होगा। एक मित्र ने एक बार हलकी-सी श्रापित की—'सत्य-जीवन से हरिजन-सेवा का क्या संबंध?' यह श्रापित सूचित करती हैं कि हमने सत्य को श्रपने सेवा-चे त्रों से कितनी दूर मान रखा है। इसलिए श्रोर भी श्रावश्यक है कि हम सत्य के भिन्न-भिन्न पहलुओं श्रोर सत्य-साधना में श्राप्त श्रनुभवों की चर्चा कर लिया करें।

फर्ज की जिए मुमे सत्यनारायण से काम लेना है। मेरे काम का एक स्वरूप ऐसा है जिससे सत्यनारायण का भी लाभ है, या जिसमें उसकी रुचि है। मैं उसका वही रूप सत्यनारायण के सामने रखता हूँ, श्रोर यह जताने की कोशिश करता हूँ कि यह सत्यनारायण ही के लाभ मे हैं। उसमें मेरा जो स्वतंत्र लाभ या हित है वह मैं उसके सामने नही रखता। इसमें मैं यह व्यावहारिक लाभ (१) देखता हूँ कि ऐसा करने से सत्यनारायण का एइसान मुभपर न रहेगा; उलटा वह मेरा एइसानमन्द रहेगा। मेरी बुद्धि में यह सत्य का मंग है। क्योंकि मैंने श्रपना श्रसली श्राशय उससे लिपाकर उसे यह समक्ष्ते का श्रवसर दिया कि में उसपर उपकार कर रहा हूँ। स्वयं उपकृत होने के बदले में उसे उपकृत की श्रेणी में रख देता हूँ।

श्रव यह विचार करें कि भला मुमे ऐसा करने की प्रवृत्ति ही क्यो हुई ? या तो मै उसके उपकार का बदला चुकाने में कंजूसी करना चाहता हूँ, या उसपर उपकार लादकर किसी समय उसे दवाने की इच्छा रखती हूँ। ये दोनो वृत्तियां सत्य की श्राराधना से दूर हैं। यदि ऐसा कोई श्रश्चभ भाव मेरे मन मे नहीं है, तो फिर मुमे ऐसा द्राविडी प्राणायाम करने की जरूरत ही क्या है ? सीधी बात ही क्यो न कह दूं, ''भाई, मेरा यह काम है, तुम्हारी सहायता की जरूरत है। करदोगे तो एह-सानमन्द होऊंगा।' श्रीर एहसान चुकाने की तत्परता भी रखनी चाहिए। सम्भव है, ऐसा करने से लोग मुमे 'ज्यावहारिक' या 'ज्यवहार-कुशल' न कहें; पर मैं सत्य का श्रनुगामी श्रवस्य कहलाऊंगा।

मुक्ते एक मित्र ने निमंत्रण दिया कि तुम हमारे काम मे शामिल हो जाम्रो। मेरी इच्छा नहीं है कि मै उसमें शामिल होऊं, या वह काम . वनने पाने। मैंने एक ऐसे मित्र का नाम ले दिया कि इन्हें भी शरीक करना चाहिए, जिससे दूसरे लोग पसोपेश में पड़ जाते हैं, या उन्हें ले लें तो दूसरों से उनका कगड़ा हो जाता है। यह सत्य का मंग है। यह मैं समक्तता हूँ कि मुक्ते उस काम में शामिल न होना चाहिए, या उस काम का होना उचित और लाभप्रद नहीं है तो मुक्ते स्पष्ट इन्कार कर देना चाहिए और दूसरे मित्रों के नाराज होने की जोलिम उठा लेगी चाहिए। अपनी वला दूसरेके सिर डालना कायरता ही है, और जो कायर है वह सत्य-साधक नहीं वन सकता। सत्य की साधना में महान् साहस और पुरुषार्थ की आवश्यकता रहती है। जो वड़ी-बड़ी जोलिमें उठा सकता है वही सत्य की राह पर चल सकता है।

में चाहता हूँ कि घ्रापके साथ काम करूँ, या घ्रापकी संस्था का सदस्य बन्, किन्तु में कोशिश यह करता हूँ कि घ्राप मुक्त कहें, में घ्रापसे कहना नहीं पसन्द करता, तो यह भी सत्य का भंग है। इसमें में घ्रपने-घ्रापको घ्रनुचित रूप से बढ़ा समक्षने का या घ्रापके एहसान से बचने का प्रयत्न करता हूँ। दोनों वृत्तियां सत्य की उपासना के घ्रनुकूल नहीं हैं।

में देखता हूँ कि श्राप मेरे या दूसरे के साथ श्रन्याय करते हैं, मुक्ते या दूसरे को श्रनुचित रूप से दबाते हैं; परन्तु में न तो श्रापसे कहता हूँ कि श्रापका यह कार्य श्रनुचित है, न सामनेवाले से ही कहता हूँ कि ग्रापका यह कार्य श्रनुचित है, न सामनेवाले से ही कहता हूँ कि ग्रन्थे यह श्रन्याय सहन न करना चाहिए; और खामोश बना रहता हूँ, तो यह भी सत्य का भंग है। भयभीत होकर चुप रहना एक बात है श्रीर चमाशील बनकर चुप रहना दूसरी बात है। जो डर से दब गया है यह खुशामद करने लग जायगा; श्रीर जो चमाशील है वह समय पढ़ने पर उसे फटकारने श्रीर शर्मिन्दा करने में भी कसर न रक्खेगा।

श्रापकी बात सुक्ते बुरी लगी है, मैं श्रापसे नाराज होगया हूँ, फिर भी ऐसा दिखाता हूँ मानो कुछ हुश्रा ही नहीं है। यह भी सत्य-भंग है। कई जगह स्त्रियों को तो उलटी यह शिचा दी जाती है कि मन का भाव श्रन्यथा बताया जाय। कई बार हमारी इच्छा नहीं होती कि यह मनुष्य यहां रहे या ठहरे; किन्तु उससे रहने श्रीर ठहरने का बहुत श्राग्रह करते हैं। यह भी सत्य के विपरीत है। इससे जीवन सरल बनने के बजाय जटिल बनता है। श्रपने श्रापको ज्यों-का-त्यों प्रकाशित करने की वृत्ति इखना सत्याभिसुख होना है; श्रीर श्रपने-श्रापको छिपाने की या श्रन्यथा दिखाने की कोशिश करना सत्य-विमुख होना है। एक मित्र ने कहा कि किसी चीज को छिपाना श्रीर उसको खानगी मानना दो चीजें हैं। मेरी समक्ष से यह शब्दच्छल है। छिपाने केतो मानी ही हैं दूसरे को श्रन्धकार में रखना। प्रकाश श्रीर श्रन्धकार का चैर है। सत्य महा प्रकाश है। 'खानगी' वही चीज हो सकती है, जिसका दूसरे से ताल्लुक नहीं, जिसपर दूसरे का श्रिषकार नहीं। यदि श्राप ऐसा काम कर रहे हैं जिसका मुक्पपर श्रसर पहनेवाला है, श्रीर श्राप उसे 'खानगी' कहकर छिपा लें तो वहसत्य का भंग ही समक्षना चाहिए।

## १० : उपवास श्रीर भूख-हड़ताल

सविनय कानून-भंग की तरह सत्याग्रह के दो श्रौर श्रंश हें---उप-वास श्रीर भूखहडताल । श्रात्मशुद्धि श्रीर प्रायश्चित की भावना से जो श्रनशन किया जाता है उसे उपवास श्रीर दूसरे से श्रपनी न्यायोचित मांग को पूरा कराने के उद्देश से जो श्रनशन किया जाता है उसे भूख-हदताल कहते हैं। भारतवासियों के धार्मिक जीवन में यद्यपि उपवास कोई नई वस्तु नहीं है, परन्तु फिर भी गांधीजी जिस तरह श्रीर जिस स्वरूप में उसे देश के सामने रख रहे हैं वह प्रत्येक हिन्दू ही नहीं, भारतवासी के मनन करने योग्य है। गांधीजी ने श्रपने जीवन मे कई वार उपवास किये है। उसपर इधर-उधर श्रापस मे श्रौर सार्वजनिक-रूप से टीका-टिप्पणियां तो बहुत हुई, परन्तु हमने इन उपवासो के महत्व श्रौर रहस्य को समक्तने का, जितना कि चाहिए, यत्न नहीं किया। यह उदासीनता या उपेचा हमारी निर्वेखता श्रीर निर्जीवता की सूचक है। जीवित मनुष्य वह है जो नये विचार, नये प्रकाश श्रीर नवीन धारा के लिए श्रपना जीवन-द्वार खुला रखता है। विवेक से काम लेना एक वात है श्रीर दरवाजा बन्द कर रखना या श्रागन्तुक की उपेचा किरना दूसरी बात है। उपेत्ता से विरोध हजार दर्जे श्रव्छा। विरोध में जीवन होता है। विरोध से जीवन खिलता है। उपेक्त श्रीर उदासीनता मनष्य श्रीर समाज को श्रंत में निर्वेख, भीरु श्रीर निस्सत्व बनाकर छोड़ते हैं।

उपवास के दो स्वरूप हैं—एक आध्यात्मिक, प्रशीत् जिसका प्रधान असर कर्त्ता पर होता है और दूसरा व्यावहारिक, जिसका प्रधान असर दूसरो पर होता है। विवाद आध्यात्मिक उपवास के संबन्ध में इतना नहीं खड़ा होता जितना व्यावहारिक के सम्बन्ध में। अस्मशुद्धि के जिए

उपवास की योग्यता को प्रायः सब स्वीकार करते हैं, किन्तु दूसरों को सुधारने या दूसरों से अपनी मांग पूरी कराने के लिए किये गये उपवास श्रर्थात् भूख-हडताल को लोग या तो बलात्कार कहते हैं या कायरता। मुंडचिरापन कहकर लोग उसका मखौल भी उडाते हैं। परन्तु यदि गम्भीरता से वे इस पर सोचने लगें तो त्रन्त जान जायंगे कि जो मनुष्य किसी उच्च श्रीर न्याययुक्त उद्देश के लिए रोज थोड़ा-थोडा घुल घुलकर श्रपने प्राण का बिलदान करे वह कायर कैसे कहा जा सकता है ? उसी प्रकार जो दूसरे को किसी प्रकार का कष्ट न देकर स्वयं मर-**गान्त, कष्ट** उठा लेता है वह श्रत्याचारी कैसे कहा जा सकता है ? यदि मैं त्रापके लिए उपवास करता हूँ तो मैं त्रापके हृदय को स्पर्श करता हूँ। श्रापका दिल तुरन्त श्रापके दिमाग को जाप्रत करता है श्रीर श्राप सोचने लगते हैं कि यह उपवास जा है या बेजा ? इसमें मेरी जिम्मेदारी कहां तक है ? वह किसी एक नतीजे पर पहुँचेगा, या तो उपवास-कर्ता गत्तती पर है, या खुद उसका ख्याल गत्तत है। यदि उपवास-कर्ता उसकी समभ से गलती पर है तो उसमें यह हिम्मत श्रावेगी कि वह उसके बिलदान को सहन करे। यदि उसका खयाल गलत है तो उसे उसके सुधारने की प्रेरणा होगी श्रीर बल मिलेगा। दोनों दशाश्रों में वह किसी एक निर्णंय पर पहुँचेगा और वह उसका श्रपना निर्णंय होगा।इस सारी विधि मे, बतलाइए, बलात्कार कहां है ?

फिर जिस मनुष्य ने हिंसक साधनों का परित्याग कर दिया है, उसके पास अपने कार्य-साधन के लिए कोई अन्तिम। बल भी तो होना चाहिए न। हिंसा में यदि अन्तिम बल दूसरों को मार डालना है, तो अहिसा में अन्तिम बल अपने आपको मिटा देना है। सो उपवास करते-करते अन्त में प्रायतक दे देना अर्थात् प्रायोपवेशन करना अहिंसक का ब्रह्मास्त्र है। हां, बेशक उसके लिए बहुत योग्यता और सावधानी की जरूरत है। परन्तु यदि किसीने गलत वात पर और बिना प्रसंग के ऐसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया तो घाटे में खुद वही अधिक रहेगा और अपनी साल एवं प्रतिष्ठा खो बैठेगा। किन्तु कई बार प्रयोग के दोष को हम सिद्धांत का दोष मान लेते हैं। उसमें दबाव की 'कल्पना कर लेते हैं। यह मूल है। यहां इसे जरा विस्तार से समक लें।

्यदि भूख-हबताल का 'इशु' (प्रयोजन) गलत नहीं है, तो फिर भूख-हड़ताल मूलतः दूसरे पर दबाव डालने वाली नहीं है। श्रपनी किसी न्यायपूर्ण मांग को पूरा करवाने के लिए जब भूख-हड़ताल की जाती है, तव हम ऊपर कह चुके हैं कि हडताली जवरदस्ती नहीं करता है। वह सिर्फ प्रतिपत्ती के हृदय को स्पर्श करके मस्तिष्क को जाग्रत करता है। मस्तिष्क सोचने लगता है कि हडताली की मांग पूरी की जाय या नहीं। इसके लिए उसे मांग के श्रोचित्य पर विचार करना पहता है: श्रपने हानि व लाभ उसके सामने खडे होने लगते हैं। फिर वह दो में से • एक बात को चुन लेता है। यह हां सकता हैं कि कही तो वह श्रपने लाम को महत्व दे, कहीं नहीं। किन्तु जो-कुछ यह निर्णय करता है वह खुव विचार-सन्यन के वाद करता है। जहाँ इतनी मानसिक क्रियायें होती हों, वहां दवाव की कल्पना कैसे की जा सकती है ? दवाव ती तब हो सकता है, जब सोचने श्रीर निर्णय करने का श्रवसर न दिया जाय । 'इशु' यदि गलत हैं; मांग यदि न्यायोचित नहीं है, तो वह दुराग्रह हो सकता है; किन्तु उसमें दवाव नहीं हो सकता। यदि श्राप यह सम-मते है कि हडताली की मांग न्यायोचित है, तो श्राप उसे स्वीकार कर ले, यदि सममते हैं कि कोरा हठ हैं; दुराग्रह है, तो उसे मर जाने हें। दोनों चुनाव श्रापके सामने हैं। इनमें से किसी एक के लिए श्रापकी मजबूर नहीं किया जाता है । श्रव श्राप यदि मांग के न्याच्यान्याच्य को भूलकर हड़ताली के कप्टों या मरण के भय से किसी यात को मंजूर कर लेते हैं, तो यह श्रापकी गलती हैं, श्रापकी कमजोरी हैं, न कि भूख-हड़ताल के सिद्धांत का दोष।

यदि श्रापका निर्णय श्रापको न्यायपूर्ण मालूम होता है तो श्राप हद रहिए; हहताली को मर जाने दीजिए। इसमें घधराने या हरने की बात ही क्या है ? यदि हहताली सत्य श्रोर न्याय पर है, तो श्राखिर तक श्रविचल रहेगा श्रोर उसका सत्य श्रापको ढीला कर देगा; यदि श्राप सत्य पर हे, तो वह श्रागे चलकर ढीला पढ जायगा, हहताल को श्रागे चलाने का उत्साह कम होता चला जायगा। यदि कोई हुराश्रह-पूर्वक प्राण्त्याग ही कर दे, तो अपने दुराश्रह का फल पा गया। यदि न्यायपूर्ण मांग के होते हुए भी उसको श्राण ही छोड़ देना पढे तो वह सत्य के खातिर मर मिटा। उसका चिलदान श्राप से श्रपनी मांग पूरी कराने का वल दूसरों में उत्पन्न करेगा। मनुष्य श्राखिर श्रन्तिम श्रस्त्र का प्रयोग ही तो कर सकता है, फिर वह श्रस्त्र चाहे पिस्तील हो, चाहे अपना प्राण्त्याग। सफलता को गारण्टी तो कोई भी नहीं दे

सकता है। यदि दे सकता है तो शस्त्र नहीं, बल्कि प्रायोत्सर्ग ही दे सकता है।

मैं तो 'जितना ही श्रधिक विचार करता हूँ, सत्याग्रही के पास श्रान्तम बल के रूप में, हिंसात्मक शस्त्रों की जगह, उपवास श्रोर श्रंत में प्रायोपवेशन ही उपयुक्त दिखाई पढ़ते हैं। शस्त्र-युद्ध में सेनापित यदि हजारों सशस्त्र सैनिको की फौज लेकर लड़ सकता है तो निःशस्त्र युद्ध में भी हजारों सत्याग्रही जिस प्रकार जेलों में जा सकते हैं, उसी प्रकार श्रनशन-द्वारा प्रायोपवेशन भी कर सकते हैं। हां, शस्त्र-युद्ध की तरह श्रभी इसके नियम-उपनियम नहीं बने हैं; किन्तु जैसे-जैंसे इसके प्रयोग सफल होते जांयगे श्रीर हम इस दिशा में श्रागे बढ़ते जायंगे, तैसे-तैसे विधि-विधानों की रचना श्रपने श्राप होती जायगी। श्रावश्यकता है उत्साह के साथ इनके प्रयोगों को देखने श्रीर करने की। मुक्ते तो पूर्ण विश्वास है कि सत्याग्रह दुनिया की सुज्यवस्था श्रीर शांति के लिए एक श्रमूल्य ईश्वरी-प्रसाद सिद्ध हुए बिना न रहेगा।

## ११ : भूख-इड़ताल त्रात्म-हत्या है ?

क्या भूख हड़ताल श्रात्महत्या है ? इसका निर्णय करने के लिए सबसे पहली बात तो यह जाननी चाहिए कि भूख-हड़ताल अनशन या उपवास का एक श्रंग है। हम ऊपर देख चुके हैं कि केवल, शाक्सशुद्धि के लिए जो किया जाता है उसे श्रामतौर पर उपवास कहते हैं. श्रौर किसी मांग को पूरा कराने के लिए जो श्रन्न त्याग किया जाता है उसे श्राय भूख-हड्ताल कहते हैं। श्रपनी मांग को पूरा कराने के लिए मनुष्य के पास दो ही श्रन्तिम श्रस्त्र हैं—(१) या तो सामने वाले को मार गिरावे. (२) या खुद मर मिटे । पहला मार्ग-सनातन से चला श्रा रहा है, श्राज भी जगत् में उसका दौर-दौरा है; किन्तु दूसरा—कहना चाहिए कि एक तरह से नया है-अब नवीन प्रकाश के साथ दुनिया के सामने श्रा रहा है। किन्तु इसे बाज लोग 'श्रात्महत्या' के नाम से पुकारते हैं। मेरी राय में 'हत्या' उसे कहते हैं जिसमें कर्ता का कोई उहेश न हो श्रीर निरपराध का वध किया जाता हो। यदि निरुद्देश दूसरे की मार डाला है तो वह पर-हत्या हुई, यदि निरुद्देश ही श्रपने को मार डाला है तो वह श्रात्म-हत्या हुई । भूख-हडताल में तो एक स्पष्ट उद्देश्य है, इसलिए वह श्रात्महत्या कदापि नहीं हो सकती। श्रात्महत्या करने

वाला तो अपने जीवन से ऊबकर, जीवन में कण्टों से घवराकर जीवन को त्यागने के लिए तैयार होता है और इसलिए वह पहले टरजे का कायर होता है; किन्तु भूल-हडताली को कायर कैसे कह सकते हैं ? वह अपने जीवन से घवराया हुआ नहीं होता है, वह तो सीच समसकर, हिसाब लगाकर, जान की बाजी लगाये हुए हैं। हां, यह वात. ठीक है कि भूल-हडताल श्रन्तिम अस्त्र है। यदि श्रन्य उपायो का श्रवलम्बन किये बिना ही कोई एका-एक भूल-हड़ताल कर देता है, तो वह उस श्रनाडी डाक्टर की तरह है, जो दूसरी दवाश्रो को श्राजमाने के पहले इंजेन्शन से ही शुरूशात करता है, या उस गंवार सिपाही की तरह है, जो बात-बात पर तलवार खींच लेता है और गरदन उतार लेता है। निश्चय ही थोडे दिनों में ऐसे गंवार की साल चली जायगी। या तो वह घवराकर वीच-बीच मे ।भूल-हडताल छोड़ता जायगा, या मरकर श्रमनी गलती की सजा श्राप पा जायगा।

किन्तु इस पर कहा जाता है कि यह भावुकताहीन तार्किकता है श्रीर भारत की शिजा श्रीर परिस्थिति के श्रनुक्त नहीं। इसपर मेरा जवाव यह है कि ऐसी भावुकता जो मनुष्य की निर्वजता को बढ़ाती हो, उसे दवकर दूसरों की इच्छा पर चलने के लिए मजबूर करती हो, त्यागने थोग्य है, श्रीर यदि श्राज भारत में ऐसी भावुकता वढ़ी मात्रा में मौजूह है, तो यह भारत के लिए बल श्रीर प्रशंसा की बात नहीं है। भावुकता पर विवेक का प्रमुख होना चाहिए। कोरी तार्किकता को तो मेरी भी विचारश्रेणी में स्थान नहीं है। मै श्रनुचित भावनाश्रों की रोक श्रवस्य चाहता हूँ श्रीर उसके लिए जीवन में विवेक का प्रावल्य बहुत श्रावश्यक है।

फिर मेरा यह भी मत है कि मजुष्य की इस प्रकार दबने देना जहां उसकी मजुष्यता को मिटाना है, तहां मैं यह भी मानता हूँ कि मजुष्य इस तरह सदा दबकर रह भी नहीं सकता। दो चार बार शुरू में श्रजु-चित रीति से दब जाने के बाद श्रपने श्राप उसके मन में यह विरोध-सा उत्पन्न होगा कि मैं कब तक इसके हठ के सामने सुकता रहूँ। ऐसा तेज यदि मनुष्य में नहीं है, या उत्पन्न नहीं हो सकता, तो फिर उसके जिए कोई श्राशा ही नहीं है।

अब तक चूंकि भारत के सामने एक शस्त्र का ही मार्ग था, इस-लिए इस प्रकार अपनी नजरों के सामने किसीको भूखा मरने देने का मैतिक बल उसमें भाज चाहे कम दिखाई पहता हो, किन्तु यदि भूख-हृद्वाल में दुराग्रह का जोर होता जायगा, तो ऐसी प्रतिकार-भावना भी समाज में बढ़े बिना न रहेगी और उससे समाज में बहुत शुद्ध तेज का उदय होगा, जिससे समाज एक और विनयशील और दूसरी भ्रोर बहुत तेजस्वी बनेगा।

यह बात नहीं कि भूख-हड़ताल का उद्देश हृदय को स्पर्श और विचारों को जायत करके ही पूर्ण हो जाता है, बल्क अपनी मांग को मनवाना ही उसका वास्तविक उद्देश्य है। हृदय को स्पर्श श्रीर विचारों को जाप्रत करना तो उद्देश-सिद्धि की आरिन्सक कियाएं हैं। भूख-हट्ट-ताली तो विचार जात्रत करने के बाद प्रतिपत्ती से निर्वाय भी कराना चाहता है श्रीर उसपर श्रमल भी; कितु वह विचार-पर्वक । यदि कोई मनुष्य भावुकता-वश किसी दुराप्रह का शिकार बनता है, तो यह दौष भूल-इड्ताल के सिदांत का या भूल-हड़ताली का नहीं है, उसकी श्रपनी श्रति-भावकता का है। उसे ऐसी दशा में विवेक से काम लेना चाहिए। दबाव तो उसको कहते हैं जब बिना विचार करने का सौका दिये किसी पर भौंस जमाकर कोई काम करा लिया जाय। यदि में हाथ में पिस्तौल त्ते कर कहूँ कि बोलो-मानते हो या गोली दाग दूं। तो निःसन्देह में उसे विचार करके निर्णय करने का सौका नहीं देता हैं। किन्त जब में भूख-इड्ताल करता हूँ तब, जब तक मैं मर नहीं जाता, रोज-ब-रोज उसे तथा उसके श्रीर मित्रों को बार-बार विचार करने का भौका देता हूँ। भूख-इड़ताल का नाम सुनते ही मेरे हृदय को एक धक्का लगता है- मैं सोचने लगता हूँ, मेरा क्या कर्तस्य है, इसकी मांग जा है या बेजा, इसकी मांग पूरी करूं या इसे . भूखा मरने दूं। यह विचार-सन्यन श्रवस्य होता है। इसके बाद जो निर्णय होगा, वह सही हो या गलत. जबरदस्ती कराया गया निर्णय नहीं है।

फिर दबाव डालना एक चीज है, दबाव पदना दूसरी। मैं यह निःसं-कोच होकर कहता हूँ कि भूख-हड़ताल में दबाव डालने का उद्देश्य महीं होता। जो ऐसे उद्देश्य से करते हों, वे श्रधिक दिनों तक हड़ताल में टिक मी न सकेंगे। इसके विपरीत हर तरह की बुराई, बदनामी तथा जोखिम का मुकाबला करके भी दबाव के 'वशीभूत किसीको न होना चाहिए। दबाव तो तभी न पड़ेगा,जब में पड़ने दूंगा। यदि में दबाव में श्राता हूं तो भूल मेरी है, न कि भूख-हड़ताली की। हां, भूख-हड़ताली को यदि यह प्रतीत होने लगे कि सामने वाला दवाव से ही उसकी मांग को मंजूर कर रहा है, तब उसका कर्तन्य है कि वह उसे चेतावनी दे और उसकी बुद्धि और विवेक को जाग्रत करने तथा स्वयं निर्णय करने के लिए उस्लाहित करें । वह उसे समकावे कि यदि तुम मेरे पाणों के चले जाने के भय या मोह से मेरी मांग क्ष्यूल करते हो तो न करो । मेरी खुत्यु को सहने का वल भगवान तुम्हें दे देगा, यदि तुम सच्चाई पर होगे । तुम्हें अपने सत्य की अधिक चिन्ता रखनी चाहिए, विनस्बत मेरी मृत्यु के । दवाव न पढने देने की इतनी सावधानी के बाद एक मूख-हडताली इससे अधिक और क्या कर सकता है ?

भूख-हड़ताल चूं कि नया रास्ता है, इसलिए श्रारम्भ में इसमें भूलें होगी, दोनों उरफ के लोग भूल करेंगे। किन्तु इससे हमें डरना न चाहिए, न जल्दी में गलत प्रयोगों या थोडे बुरे परिखामों को देखकर उसके विरुद्ध ही राय कायम करना चाहिए। उसकी मूलभूत श्रच्छाई को हमें न भुला देना चाहिए। शस्त्र-प्रयोग की श्रपेचा स्वयं मरने के प्रयोग में खुद हडताली को ही ज्यादा कष्ट भोगना पडता है, इसलिए दुरुपयोग की जोखिम श्रीर भी कम है।

श्रव रह जाता है भूख-हडताल के श्रिषकार का प्रश्न । मेरी समम में व्यावहारिक दृष्टि से यही सबसे श्रिषक महत्वपूर्ण हैं । खुद या मित्रों द्वारा सममाने-बुमाने के तमाम वैध श्रीर न्यायोचित उपायों के काम में ला चुकने पर ही भूख-हडताल के प्रयोग का श्रिषकार मनुष्य की है। यदि विपची ने सुलह का द्वार खुला रक्खा हो तो भूख-हडताल कर बैटना श्रनुचित प्रहार हैं । इसी प्रकार भूख-हडताल के मध्य में भी यदि सुलह का द्वार खुल जाता हो तो भी भूख-हडताल जारी रखना दुराग्रह हो जायगा । भूख-हडताली का वल 'सत्यवल' है । जो सच्चाई पसन्द है, वह सदा दूसरे की बात को सुनने श्रीर सममने के लिए तैयार रहेगा श्रीर उसमें से सत्य प्रहण करेगा । इसी वृत्ति का नाम सममौता-वृत्ति है श्रीर यह भूख-हडताली में श्रवश्य होनी चाहिए । इसके श्रभाव में उसके दुराग्रह में परिणत होने की बहुत श्राशंका है ।

#### १२ : उपवासी के प्रति हमारी दृष्टि

जब कभी कोई उपवास या भूख-हड़ताल करते हैं तो लोग श्रम्सर उनके प्राण बचाने की ज्यादा चिन्ता करने लगते है, उन्हं उहें श्य की पूर्ति की उतनी नहीं। एक बार एक जैन मुनिर्ं ने उप-वास किया था, तो एक-दो दूसरे जैन मुनियों ने मुक्ससे उनके प्राण बचाने का अनुरोध किया था। गांधीजी ने जब-जब उपवास किये हैं, तब भी लोगों की उनके प्राणों की श्रधिक चिन्ता हुई। यह स्वासाविक-जैसा तो है, पर इसमें ख्रिपे हमारे मोह को हमे समक्त जेना चाहिए, नहीं लो उपवास श्रादि का ममें हम ठीक-ठीक न समक्त पावेंगे। गांधीजी के एक उपवास के श्रवसर पर मैंने जिखा था—

'गांधीजी फिर उपवास करेंगे'—यह सुनकर किसका दिल न धड़क उठा होगा, किसके दिल से यह प्रार्थना न निकली होगी कि भगवान मारत के इस हुट तपस्वी की रचा करें ? किसे यह चिन्ता न हुई होगी कि इतनी लम्बी और शरीर को चकनाचुर कर देने वाली यात्रा से थके-मांदे, अधमरे बुट शरीर को यह कष्ट कैसे सहन होगा ? हम जब तक पामर मनुष्य हैं, तब तक यह सब स्वाभाविक है । किन्तु प्रश्न यह उठता है कि हमारी यह घबराहट क्या गांधीजी के योग्य है ? जिन्होंने उनके श्रादशों को अपनाया है, उनके सिद्धान्तों को समम्मने का, उनकी भावनाश्रों को अपनाया है, उनके सिद्धान्तों को समम्मने का, उनकी श्रावनाश्रों को श्रपने रक्त में मिलाने का यस्त किया है, क्या उनका श्राधीर हो बैठना, विकल-विड्वल होजाना उचित होगा, गांधीजी को इस से सन्तोष और प्रसन्नता होगी ?

"ह्स हिन्द से जब विचार करते हैं तो कहना होगा कि प्रायश्चित्त श्रीर श्रात्मशुद्धि के लिए श्रंगीकार किये गये बहे-से-बहे कष्ट श्रीर खतरे की कल्पना से न धवराना ही गांधीतस्व का सच्चा ज्ञान प्रकट करना है। हम उनके शरीर के जोखिम में पढ़ जाने की चिन्ता से विह्वल श्रवस्य हो जाते हैं, किन्तु यह विचार करना भूल जाते हैं कि ऐसे उपवासों से उन की श्रात्मा को कितनी शांति मिलती है, कैसा समाधान होता है, श्रीर साथ ही उनके श्रनुयायियों तथा विरोधियों पर उसका क्या प्रभाव पढ़ता है जिससे कि उनके जीवन-कार्यं की प्रगति में भारी सहायता पहुँचती है।

'भार-बार गांधीजी कहते हैं कि विरोधियों की बातो को सहन करों, उनके प्रति अपनी सहिष्खुता तथा अपने कार्य के प्रति अपनी हडता के द्वारा उनके हदयों को बदली, उनके साथ ज्यादती या यल-प्रयोग करोगे तो सुके प्रायम्बिक्त करना होगा, और बावजुद इसके भी जब लोग उसके विरुद्ध आचरण करते हैं तो गांधीजी उसका प्रायश्वित क्यों न करें ? में तो समभता हूँ, ऐसी श्रवस्था मे यदि गांघीजी श्रपने श्रनुयायियों का शासन करने के लिए श्रपने को दरिदतन करें तो गांधी-पन कहा न रहे. श्रीर उनके जीवन-कार्य की शृद्धि, वल, पवित्रता, प्रगति सब नष्ट हो जाय। इसके साथ ही विरोधियों को शांत करने, उनके हृदय में श्रपने जीवन-कार्य की सत्यता श्रंकित करने का साधन इस श्रात्म-ताडना से बढकर और क्या हो सकता है ? ऐसी दुर्घ दनाओं से यदि गांधीजी श्रपने लिए यह सार निकालते हों कि श्रभी सुक्त में कुछ खामी, क़क कमी, कुछ दोष, कुछ मलिनता भरी हुई है, जिसकी श्रिभिन्यनित मैं लोगों को ऐसी हिंसावृत्ति में पाता हूं, तो उनकी शान्ति श्रीर शुद्धि के लिए भी इससे बढ़कर और उपाय क्या हो सकता है ? सुमे तो बड़ा दुःख होता है जब हम गांधीजी के ऐसे उपवासों का मर्म न समक्तर उस से ब्राह्मशोधन की स्फ़र्ति पाने के बदले उनके शरीर की चिन्ता से दुखी होकर उनका विरोध या वाद-विवाद करने लगते हैं। हमारी इस मनो-बृत्ति से गांधीजी को कदापि सन्तोपं श्रौर श्रानन्द नहीं हो सकता। वे ऐसे निर्वेल अनुवायिया पर कदापि श्रभिमान का श्रनुभव नहीं कर सकते। वे तो हमारी इस निर्वलता को भी श्रपने हृदय की श्रथाह दया-वृत्ति से धोने का ही यत्न करेंगे, किन्तु हमारे श्रात्मतेज का यह तकाजा है कि हम गांधीजी के लिए गौरव की वस्तु वनें. न कि दया की। जब तक गांधीजी को यह अनुभव होता रहेगा. कि लोगों ने मेरे संदेश को ठीक-ठीक नहीं समसा है, मेरे शरीर का उन्हें काफी मोह है, मेरी श्रात्मा श्रीर मेरे जीवन-कार्य की उत्तनी चिन्ता उन्हें नहीं है, तब तक विश्वास रखिए. श्रापके विषय में उन्हें श्रान्तरिक समाधान नहीं हो सकता। समे तो निश्चय है कि गांधीजी ऐसे उपवासों से हरगिज नहीं मर सकते, उनका शरीर भी इनसे सहसा चीए नहीं हो सकता: किन्तु गांधीजी श्रवस्य जल्दी चीण हो जायँगे, यदि वे यही देखते रहेंगे कि इन लोगों ने सुके या तो गलत समका है, या समका ही नहीं है। मैं जानता हूं कि यह कहना भी एक तरह से गांधीजी को न समकते के ही वरावर है. क्योंकि उनके जीवन या मरण का श्राधार वाह्य जगत् से उतना नहीं है जितना कि आंतरिक श्रद्धा श्रीर श्रात्म-बल से है। फिर भी वाह्य जगत् की घटनाएं जिस श्रंश तक किसी पर प्रभाव डाल सकती है, उस श्रंश तक गांधीजी इस बात से श्रवश्य संतुष्ट होंगे कि लोग उनकी तप रचर्याश्चों के महत्त्व को सममें, उनसे उचित शिचा श्रीर स्फूर्ति ग्रहण करे

न कि उनकी तरफ से उदांसीन रहें या उनके केवल बाह्य-रूप से ही प्रमावित होकर उसके प्रति अपनी अरुचि प्रदर्शित करते रहें। गांधीजी के शरीर के प्रति हम जो प्रेम दिखाते हैं, उससे उनके प्रभाव को कुछ समाधान भले ही हो, किन्तु उनकी श्रात्मा को तो सच्चा संतोष श्रीर श्रानन्द तभी हो सकता है, जब हम उनकी श्रात्मिक श्राराधना के रहस्य को समम्में, उसकी तह तक पहुँच जावें श्रीर ऐसे कष्ट या खतरे के श्रव-सर पर घवरा जाने के बदले श्रन्हें श्रपने हृदय की श्रद्धा, साहस, निर्भ-यता श्रीर निरिचन्तता का सन्देश भेजें।"

यहां जो वात गांधीजी के लिए कही गई है, वह प्रत्येक सत्याप्रही पर घटित होती है।

# २-श्रहिंसा

# १ : त्रहिंसा का मूल स्वरूप

सत्य जिस तरह स्वतंत्र, निरपेच श्रीर स्वयंपूर्ण है उस तरह श्रहिंसा नहीं। यह सृष्टि सत्य के विभिन्न रूपों के सिवा श्रीर कुछ नहीं है। यह सब सत्य का ही विकास है। यदि सत्य अपने मूल निराकार स्वरूप श्रीर भावरूप में रहता तो श्रहिंसा की कोई श्रावश्यकता ही न रहती, उसका उदय ही न होता। सत्य तो उस तस्व या नियम का नाम है जो घ्रपने घ्राप में परिपूर्ण है धौर जिसे रहने या फैलने के लिए किसी दूसरी वस्तु के सहारे की श्रावश्यकता नहीं। किन्तु श्रहिंसा निष्क्रिय पत्त में किसी को दुःख न पहुँचाने श्रीर सिक्रय पत्त में प्रत्येक के साथ प्रेम करने की भावना या वृत्ति का नाम है। कोई होगा तभी तो उसे दुःख न पहुँचाने का या उससे प्रेम करने का भाव पैदा होगा; जब कोई था ही नहीं, केवल सत्य ही ऋपने ऋसली रूप में स्थित था-एक-रूप, एक-रस था-तव श्रहिंसा का उदय कैसे हो सकता था? किन्त सत्य के विकसित और प्रसारित होते ही, भिन्न-भिन्न नाम-रूप धारण करते ही, उनका पारस्परिक सम्बन्ध कैसा रहे, यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न हुआ और चुंकि भिन्न-भिन्न नाम-रूप वास्तव में एक ही सत्य का विकास है, इसलिए उसमें सम्बन्ध प्रेम, सहयोग श्रीर सहिष्णुता का ही हो सकता था-इसी स्वाभाविक भावना का नाम ऋहिंका रक्ला गया।

इस प्रकार सत्य यद्यपि निरपेश्च है श्रीर श्रहिंसा सापेश्च—दूसरे की श्रपेशा से स्थित—है तो भी जवतक सृष्टि है तबतक उसका श्रस्तित्व है। जबतक जगत् है श्रीर नाम-रूप है तवतक श्रहिंसा बनी ही हुई है। श्रर्थात् जबतक हम हैं तबतक श्रहिंसा है। हमारे श्रस्तित्व श्रीर पारस्प-रिक सम्बन्ध के साथ वह सदा मिली श्रीर लगी हुई है।

जब हम मूल, पूर्ण और निरपेच सत्य को सममने का यत्न करते हैं, तब तो श्रागे चलकर यह भी मानना होगा कि श्रहिंसा-भाव सत्य का ही एक श्रंग या एक श्रंश है। वह सत्य से बदकर तो हो ही नहीं सकता, बराबर भी चाहे न हो, श्रंशमात्र ही हो, किन्तु वह सत्य से पृथक नहीं है, न हो सकता है। यदि वस्तुमात्र और भावमात्र सत्य का ही विकास है तो श्रहिंसा को उससे पृथक कैसे कर सकते हैं ? फिर जगत् में हम देखते हैं कि और भावों की श्रपेचा प्रेमभाव सबसे प्रवल है। श्रामतौर पर प्रेम जितना श्राक्षित श्रोर प्रभावित करता है। उतना सत्य नहीं। तब वह क्यों न कहें कि सत्य का श्राक्षक रमणीय रूप ही प्रेम या श्रहिंसा है। जो हो। इतना श्रवश्य मानना होगा कि सत्य और श्रहिंसा का नाता श्रमिट है और केवल सत्य को पाने के लिए ही नहीं बल्कि जगत का श्रहितव्य ठीक-ठीक रखने के लिए, समाज को सुख-शांतियुक्त बनाने के लिए, वह श्रनिवार्य है।

यह तो हुई सत्य श्रोर श्रिहिंसा के स्थान श्रोर परस्पर संबन्ध तथा महत्त्व की बात । श्रिहेंसा का मूल तो हमने देख लिया, श्रव उसका स्वरूप देखने का यत्न करें । सत्य जिस प्रकार एक श्रिन्वंचनीय तत्त्व, सत्य नियम या ज्यवस्था है, उसी प्रकार श्रिहेंसा भी वस्तुतः श्रवणंनीय भाव है, दोनों की प्रतीति श्रोर श्रवभूति तो हो सकती है, किन्तु परिभाषा नहीं बनाई जा सकती । परिभाषा शब्दों श्रोर उसके बनाने वाले की योग्यता श्रोर विकास-स्थिति से मर्यादित रहती हैं । किसीने श्रपने जीवन को पूर्ण श्रिहेंसा श्रोर सत्यमय बना भी लिया तो शब्दशक्ति की मर्यादा के बाहर वह नहीं जा सकता । श्रपने सम्पर्क से वह श्रिहंसा श्रोर सत्य का उदय श्रापमें कर सकता है, किन्तु वाणी या लेख द्वारा वह उत्तनी श्रच्छी तरह श्रापको नहीं सममा सकता । यह शब्दों द्वारा जानने की बस्तु है भी नहीं । किन्तु जहां तक शब्दों की पहुँच है वहां तक उसे सममाने का प्रयत्न भी श्रिष्ठकारी प्रस्कों ने किया है ।

श्रहिंसा की साधारण और श्रारम्भिक व्याख्या यह हो सकती है— 'किसीको भी श्रपने मन, वचन कर्मद्वारा दुःख न पहुँचाना।' यह साधक की प्रारम्भिक भावना है। इसके बाद की भावना या श्रवस्था है प्राणि- मात्र के प्रति सिक्तय प्रेम की बहर मन में दौढाना। इससे भी ऊपर की श्रीर श्रन्तिम श्रवस्था है जगत् के प्रति श्रभेद-भाव को श्रनुभव करना। यह सत्य के साचात्कार की स्थिति है। यहां प्रहिंसा श्रीर सत्य एक हो जाते हैं। इसिलए कहते हैं कि श्रहिंसा सत्य के साचात्कार का साधन है। जबतक दो का भाव है तबतक श्रहिंसा साधन-रूप में है; जब दो मिटकर एक हो गए तब श्रहिंसा लोप हो गई श्रीर चारो श्रोर एक सत्य ही सत्य रह गया।

पहले कहा जा जिसा है कि सृष्टि में दो प्रकार के गुण-धर्म पाये जाते हैं—एक कठोर और दूसरे मृदुल। साहस, तेज, पराक्रम, शौर्य आदि कठोर और दया, चमा, सहनशीलता, उदारता आदि मृदुल गुणों के नमूने कहे जा सकते हैं। कठोर गुणों में सत्य का और मृदुल में आहिंसा का भाव अधिक सममना चाहिए। सत्य में प्रखरता और आहिंसा में शीतलता स्वाभाविक है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह, पुरुष और प्रकृति की जोड़ी की तरह, अभिन्न है। दुष्टता और क्रूरता जिस प्रकार सत्य की विकृति है उसी कार दृब्बूपन, कायरता, आहिंसा की विकृति है।

तब प्रश्न यह उठता है कि एक श्रोर दृष्टता श्रीर क़्रता तथा दूसरी श्रोर दब्बूपन श्रीर हरपोकपन श्राया कहां से ? श्रीर ये भाव उदय भी क्यों हुए ? बुद्धि को तो यही उत्तर देना पड़ता है कि जब सत्य ने ही सारी सृष्टि के रूप में विकास पाया है तब दुष्टता; कायरता आदि भी सत्य में से ही पैदा हुए हैं श्रीर किसी न किसी रूप में वे सत्य के ही साधक या पोषक होते होंगे । यह मान भी लें कि इन दुर्ग शों से श्रीर दोषों से समध्टि या सृष्टि या सत्य का कोई हेत सिद्ध होता होगा, तो भी उस न्यक्ति के लिए तो ये उस काल में सखकारी नहीं हो सकते। सत्य श्रीर समष्टि के राज्य में. सम्भव है. गुण-दोष की भाषा ही न हो: वहां तो सब कार्य प्रत्यच या श्रप्रत्यच रूप से परस्पर पोवक ही होते हों, किन्त साधारण मनुष्य श्रीर साधक के लिए तो गुण गुण है और दोष दोष है। सत्य स्वरूप हो जाने पर, सम्भव है, गुण-दोषों की पहुँच के वह परे हो जाय. किन्त तब तक तो गुरा-दोष का विवेक रखकर ही उसे श्रागे बढ़ना होगा । कहने का भाव यह है कि यदि किसी में दृष्टता, क्र रता, श्रीर कायरता या दृब्बूपन है तो उसे यह मानकर सन्तोष न करना चाहिए कि श्राखिर इनसे सृष्टि का कोई न कोई हित ही सिद्ध होता होगा-बिक यह मानना चाहिए कि सुक्ते ये सत्य श्रीर श्रहिंसा क्री तरफ नहीं ले जायंगे। जहां दुष्टता स्त्रीर कायरता है वहां सत्य स्त्रीर

श्राहिसा की शुद्ध वृत्ति का श्रभाव ही समभना श्रेयस्कर है। जो सस्य वादी उदयह हो श्रीर श्राहिसावादी उरपोक हो तो दोनों को पथश्रष्ट ही समभना चाहिए। उदयहता दूसरों को दवाती है श्रीर कायरता उदयहता से हरती है। दूसरों से दवना श्रीर दूसरों को दवाना दोनों सस्य श्रीर श्रिह्मा की मूर्यादा को तोडते हैं। जो मनुष्य चाहते हैं कि हमारा जीवन पूर्ण,स्वतंत्र श्रीर सुखी हो एवं हम दूसरे के सुख,स्वाधीनता श्रीर विकास में सहायक हो उन्हें सस्य श्रीर श्रीहसा की विकृति से वचकर उनकी शुद्ध साधना के सिवा दूसरा मार्ग ही नहीं है।

यह तो श्राहिंसाका तात्विक विवेचन हुश्रा। श्रव हमें उसके स्यूल-रूप, उसके विकास श्रीर उसकी मर्यादाश्रों का भी विचार कर लेना उचित है।

#### २ : ऋहिंसा का स्थूल स्वरूप

'हिंस' धातु से हिंसा शब्द बना है। इसका अर्थ है—मारना, कष्ट पहुँचाना। कष्ट दो तरह से पहुँचाया जा सकता है—एक तो प्राण निकाल कर और दूसरे घायल करके। यह तो हुई प्रत्यच हिसा। अप्रत्यच हिंसा उसे कहते हैं जिससे शरीर को तो किसी प्रकार कष्ट या आघात न पहुँचे किंतु मन जख्मी हो जाय। इसे मानसिक हिंसा कह सकते हैं। इसी तरह हिंसक की दृष्टि से भी हिसा दो प्रकार की हो सकती हैं— एक तो वह जब हिंसक अपने शरीर या सकत के द्वारा हिंसा करे और दूसरा वह जब अपने मन, बुद्धि के ज्यापारों के द्वारा कप पहुँचावे। आहिसा हिसा के विपरीत मात्र और किया को कहते हैं। अर्थात् किसी के शरीर और मन को अपने शरीर या मन बुद्धि के द्वारा किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचाना श्रहिसा है।

हिसा । श्रीर श्राहेंसा मन की वृत्तियां हैं। जब तक कोई भाव मन में ही रहता है तबतक उससे दूसरे को विशेष लाभ-हानि नहीं पहुँचती, सिर्फ श्रापने ही को पहुँचती है। यदि मेरे मन में किसी की हरया करने का विचार श्राया तो जब तक में प्रत्यच्च हत्या न कर डालूंगा तब तक भला-चुरा परिणाम मुक्त तक ही मर्यादित रहेगा। इसीलिए समाज था राज्य में कोई अपराध तब माना जाता है जब वह काम या उसका प्रयत्न हो चुकता है। हां, श्रपराध में श्रपराधी की मावना भी श्रवस्य देखी जाती है। यदि कार्य चुरा हो श्रीर भावना श्राह श्रीर जंची हो तो उसका होष कम हो जाता है। श्रार्था एक दृष्टि से केवल भाव

या विचार सामाजिक अपराध नहीं है तो दूसरी दृष्टि से भाव का महत्त्व किया के परिणाम को न्यूनाधिक करने में बहुत है। यद्यपि र्क्सामाजिक रूप में किया श्रौर प्रयत्न ही श्रपराध माना गया है तथापि इससे दृषित विचार या भाव का दोष कम नहीं हो जाता है। सिर्फ अन्तर इतना ही है कि उस न्यक्ति पर ही उसका विशेष असर होता है: इसलिए समाज-व्यवस्थापकों ने उसे सामाजिक दृष्टि से विशेष महत्त्व नहीं दिया है। परन्त इससे भाव श्रीर विचार का श्रसली महत्त्व कम नहीं हो जाता । भाव से विचार, विचार से प्रयत्न और प्रयत्न से काम बनता है। इसलिए किसी भी कार्य का बीज श्रसल में भाव ही है। यदि कार्य से बचना हो तो ठेठ भाव तक से बचने को चेष्टा करनी होगी । फिर यदि व्यक्ति के मन में दूषित भाव भरा हुआ है तो किसी न किसी दिन उससे दूषित कार्य श्रवश्य हो जायगा श्रीर समाज को नकसान पहुँच जायगा। केवल द्षित भावों श्रौर विचारों का भी बुरा श्रसर पड़ता है। वह दूसरों में दृषित भाव श्रीर विचार उत्पन्न करता है । इसीलिए ब्रेर विचारों का समाज में फैलाना भी बुरा समक्ता गया है। इसके श्रलावा समाज के न्यक्ति जितने ही निर्दोष, शुद्ध श्रीर उच्च विचार श्रीर भाव रखते होंगे उतना ही समाज में सुख, स्वातंत्र्य, शान्ति श्रधिक होगी। स्वयं व्यक्ति तो उससे बहत ऊंचा हो ही जाता है। इसलिए ब्रुरे भावों तक की रोक व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों दृष्टियों से श्रावश्यक है।

यहां तक तो हमने हिंसा-श्रहिंसा के सूच्म श्रौर स्थूल रूपों का विचार किया। श्रव यह प्रश्न उठता है कि हिंसा का निषेध क्यों किया जाता है ? हिंसा एक त्याज्य दोष क्यों माना गया है ? यह सिद्ध है कि सृष्टि श्रच्छे श्रौर हुरे भावों का मिश्रण है । सृष्टि में जब मनुष्य विविध व्यापार करने लगा तो उसे श्रनुभव होने लगा कि कुछ बाते ऐसी है जिससे हानि श्रौर दुःख होता है; कुछ ऐसी जिनसे लाभ एवं सुख होता है। वह लाभ श्रौर सुख पहुँचाने वाली बातों को श्रच्छा श्रौर हानि तथा दु ख पहुँचानेवाली बातों को श्रच्छा श्रौर हानि तथा दु ख पहुँचानेवाली बातों को श्रच्छा श्रौर हानि तथा दु ख पहुँचानेवाली को बुरा ठहराता गया। श्रारंभ में उसकी दृष्टि श्रपने सुख-दुःख श्रौर लाभ-हानि तक ही केन्द्रित रही होगी—फिर कुटुम्ब समाज श्रादि तक उसकी परिधि बढी है। ज्यो-ज्यों यह परिधि बढती गई त्यों-त्यों श्रच्छी श्रौर बुरी समसी जाने वाली बातों में भी भिन्नता होती गई। श्रुरू में उसने दूसरों को मार कर या कष्ट पहुँचा कर श्रपना लाभ करने में बुराई न समसी होगी। उसे यह स्वाभाविक व्यापार मालूम

हुश्रा होगा। पर ज्यों-ज्यों उसकी भावनात्रों का विकास हुत्रा श्रीर कुटुम्व तथा समाज के सुरू-दुःख उसे श्रपने हीं सुरू दुःख से मालूम होने लगे, स्यो-स्यो उसे श्रपने सुरू, स्वाट, लाभ के लिए द्सरे को कष्ट पहुँचाना श्रनुचित प्रतीत होने लगा। उसने यह भी देखा कि स्वेच्छा-चार, श्रत्याचार को यदि वन्द करना है तो 'हिंसा' को बुराई मानना ही पड़ेगा। इस प्रकार व्यक्तिगत उन्निति श्रीर सामाजिक सुव्यवस्था के लिए श्रहिसा की उत्पत्ति हुई; किन्तु श्रारम्भ में यह मनुष्य तक ही सीमित होगी। फिर उन पश्र-पित्यों तक फैली जिनसे मनुष्य-समाज का लाभ होता था। सिर्फ उन्हीं मनुष्यों या.पश्रश्रों की हिसा चम्य या श्रपरिहार्य सममी गई जिनसे समाज को प्रत्यच हानि पहुँचती है। इस तरह मूलतः हिसा श्रच्छी तो कहीं भी—किसी भी समाज मे—नहीं मानी गई है सिर्फ श्रनिवार्य सममकर कहीं-कहीं उसे मर्यादित क्ष्प में चम्य मान लिया गया है।

परन्तु लाभ या हानि, सुख या दुःख से श्रर्थात् स्वार्थ से वदकर भी एक उच्च भावना श्रहिंसा की जब में समाई हुई माल्म होती है। मनुष्य ने देखा कि यदि सुक्ते कोई घायल करता है, मेरे किसी श्रात्मीय को कोई मार ढालता है तो सुक्ते कितना दुःख होता है। वह नहीं चाहता कि उसे ऐसा दुःख कोई दे । तो उसने यह भी भ्रन्भव किया कि दूसरे को भी-पशु-पत्ती कीट-पतंग तक को भी-मारने या घायल करने से कप्ट पहुँचता है, तो उसकी स्वामाविक सहानुभूति ने उसे श्रपने पर एक कैंद लगाना उचित श्रीर श्रावश्यक वताया । इस सहानुभूति या दया की भावना ने उन मनुष्यों श्रीर पशु-पिचयों को भी न मारना, न कप्ट देना उचित समका, जो मनुष्य-समाज को हानि भी पहुँचाते हो। यदि कष्ट पहुँचाना श्रनिवार्य हो जाय तो ऐसा ध्यान रक्खा जाय कि वह कम से कम हो । यहां श्राकर श्राहिसा एक त्रिकालावाधित धर्म हो गया। इस सहानुभूति ने ही भनुष्य को एकात्मता के श्रनुभव पर पहुँचाया। या यो कहे कि सबमे एक ही श्रात्मा होने के कारण स्वभा-वतः मनुष्य मे इस सहानुभूति का भी जन्म हुत्रा है। सबमे एक प्रात्मा एक चेतन-प्रवाह है, यह जगत् का परम सत्य है स्रोर इसीके स्रनुसार जीवन वनाते समय श्राहिसा की उत्पत्ति हुई। श्रागे चलकर यह भाव दृढ हुआ कि सबमे एक ही श्रात्म-तत्व है तो फिर न कोई किसीका शत्र है, न कोई किसीको हानि पहुँचाते है। सब श्रपने-श्रपने कर्मी के श्रतु- सार फल पाते हैं थौर थ्रपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करते हैं। जो हमें हानि पहुँचाता है, या हमारा शत्रु वनता है, यह खसकी कुवुद्धि या श्रज्ञान है, इसलिए वह तो श्रौर भी सहानुमृति या दया का पात्र है। जिन महापुरुषों ने इस ऊंची श्रहिंसाष्ट्रित की साधना अपने श्रन्दर की है, उनके सामने बड़े-बढ़े हिंस पश्चश्रों ने हिंसा-भाव छोड़ दिया है। इससे दो वार्ते सिद्ध हुई—एक तो एकात्मभाव श्रौर दूसरे उसकी साधना के लिए श्रहिंसा का प्रभाव।

इस प्रकार यद्यपि श्रहिंसा की उत्पत्ति स्वार्थ-भाव से हुई, परन्तु वह चरम सीमा तक पहुँची दया-भाव के योग से । श्रव प्रश्न यह रहता है कि एक व्यक्ति तो श्रपने जीवन में श्रहिंसा की चरम सीमा तक पहुँच सकता है, परन्तु सारा समाज कैसे पहुँच सकता है ? श्रीर जब तक सारा समाज न पहुँचे तो किसी न किसी रूप में हिंसा श्रनिवार्य हो जाती है। मामुली जीवन-च्यापार में भी कई प्रकार की श्रनिच्छित हिंसा हो जाती है। तब व्यवहार-शास्त्रियों ने यह व्यवस्था बांधी कि श्रहिंसा है तो सर्वोच्च-वृत्ति, हिंसा है तो सर्वथा त्याज्य, परन्तु यदि खास-खास स्थितियों में वह श्रपरिहार्य ही हो जाय तो उसे चम्य सममना चाहिए-किन्त उस दशा में भी यह शर्त रख दी कि उस हिंसा में हमारी भावना शुद्ध हो ग्रर्थात् हमारा कोई स्वार्थ उसमें न हो। बल्कि यों कहें कि संकल्प करके यदि कोई हिंसा करनी पड़े तो वह उस हिंसा-पात्र के सुख श्रौर हित के ही लिए होनी चाहिए। फिर भी यह दोष तो सममा ही जायगा। इसका दोपत्व हलका करने के लिए हमें उचित है कि हम दूसरी वार्ती में उसकी विशेष सेवा-सहायता कर हैं, जिससे उसकी और समाज की हमारी भावना की ग्रुव्हता का परिचय मिले।

इस विवेचन से हम इन परिणामों पर पहुँचे---

- (१) किसी को किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कष्ट न पहुँचाना श्रहिंसा है।
- (२) यदि मन में हिंसा की भावना न हो छोर मामूली जीवन-ब्यापार करते हुए किसीको कप्ट पहुँच जाय तो उस हिंसा में कम दोप समक्ता जाय। जैसे मोजन करने, खेती करने छादि में होने वाली हिंसा।
- (३) यदि किसी दशा में संकल्प करके किसीको कप्ट पहुँचाना पहे, तो यह केवल उसीके हित ग्रीर सुख की भावना से करने पर चम्य सममा जा सकता है। जैसे डाक्टर द्वारा किया जाने वाला श्रापरेशन

पिछली दोनों श्रवस्थाश्रों मे दो शर्तें है-

- (ग्र) हिसा की भावना न हो, श्रौर
- (ब) दूसरी वालों में हिंसा-पात्र की विशेष सेवा-सहायता की जाय।

#### ३ : अहिंसा = शोपग्रहीनता

हिंसा का सामाजिक रूप है शोपण । यदि समाज से हिसा को मिटाना है तो पहले हमे अपनी शोपण-वृत्ति पर हमला करना होगा। ६म ग्रपनी बुद्धि सत्ता,धन,ज्ञान श्राटि सभी वर्लो के द्वारा दुसरो से श्रपना स्वार्य साधते हैं और उनको उसके बदले में थोडा मिहनताना दे देते हैं। यह श्रन्याय है श्रीर हिंसा का ही एक रूप है। यह तो हम सब मानते हैं कि श्रहिंसा का मार्ग श्रौर श्रहिसा का वल हिसा से उत्कृप्ट श्रौर उदात्त है। श्रगर कोई यह कहे कि यह व्यवहार में कठिन है तो यह उसकी कमजोरी की दलील है। लेकिन ऋहिंसा का ऋर्य इतना ही नहीं है कि शरीर से किसी को चोट या नुकसान न पहुं चावे, विक्तिं मन से भी किसी का बुरा सीचना या बदला लेने की भावना रखना हिसा है, क्योंकि शरीर से नुकसान पहुंचाये विना भी इस दूसरों के दिलो पर घातक चोट पहुँचा सकते है। इसलिए सन्ची 'श्राहसा' उसके शारीरिक कियाओं द्वारा प्रकर्र होने में ही नहीं. वित्क कर्त्ता के हृदय के वास्तविक उच्च संस्कारों में होती है। अगर हम इस दुनिया को स्वर्ग बनाना भाहते है, श्रीर हैवान नहीं इन्सान की तरह रहना चाहते है, तो हमें इस गुण का विकास करना ही होगा ! श्रहिंसा के मानी है क्रियात्मक. निष्क्रिय ही नहीं, प्रेम । दयालुता, चमा, सहिष्णुता, नम्नता और ऐसे ही कोमल श्रौर मधुर गुर्खों का समन्वय होना। इन गुर्खो के विना समाज में पूर्ण शान्ति श्रौर सुस्रके साथ रहना श्रौर सुख तथा स्वातंत्र्य के पवित्र ध्येय की स्रोर श्रवाध गति से चलना श्रसम्भव है। इसलिए हर एक व्यक्ति का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह इस उच्च ध्येय की प्राप्ति के लिए श्रपने तन-प्राण लगा दे । दूसरे शब्दों में कहें तो श्रगर हमें न्याय के श्राधार पर संसार में जिन्दगी बितानी है, तो हमें समाज में से मन, वचन श्रौर कर्म-गत शोषण की भावना का उन्मूलन करना चाहिए। शोषण का श्रर्थ है--जो चीज न्यायत हमारी नही है, उसका श्रनुचित उपयोग करना। इसलिए श्रगर हम न्याय श्रीर सचाई के साथ जीना चाहते हैं,तो हमें श्रपने अन्दर हिंसाका लेश भी नहीं रहने देना चाहिए,

क्योंकि श्राखिर हम दूसरों का शोषण विना हिंसा का सहारा जिये कर ही कब सकते हैं ? जहां कहीं समाज में शोषण विद्यमान है, वहां श्रवस्य किसी न किसी रूप में हिंसा विद्यमान होगी। हिन्दस्तान के देहात का श्राज सबसे ज्यादा शोषणं हो रहा है । कस्बो श्रीर शहरों के निवासी चाहे वे राजा-महाराजा हों, रईस-जागीरदार हों. शासक हों. व्यापारी हों, जमींदार हों, श्रौर चाहे धर्माधिकारी हो, गांवों के शोषण में लगे हुए हैं। जब तक क्या शारीरिक और क्या मानसिक—हिंसा हमारे समाज से निम्र ल नहीं हो जाती. तब तक यामों की प्नर्चना की कोई भी योजना कामयाब नहीं हो सकती। इसीलिए एक श्रोर हमे देहातियों को कस्बो तथा नगरों के निवासियों द्वारा होने वाले शोषण का श्रहिंसात्मक रूप से प्रतिरोध करने की शिचा देनी होगी और दूसरी ओर हमें कस्बो और नगरो के निवासियों को श्रहिंसा का विकास करना यानी दूसरे शब्दों मे केवल समानता. न्याय श्रीर सच्चाई के उसलो पर कायम रहकर जिन्दा रहना श्रीर फलना फलना सिखाना होगा । उसीदशा में कस्बो श्रौर नगरों के निवासी देख होंगे कि उनको किसी भी प्रकार हिंसा का ग्राश्रय होने की जरूरत नहीं है और यह अच्छी तरह महसूस करेंगे कि शोषण और हिंसा दोनो एक दसरे के साथ ही रह सकते हैं। यह शोषण जितना प्रन्छी तरह खादी-सिद्धान्त के द्वारा भिट सकता है उतना श्रीर किसी तरह नहीं।

श्रहिंसा की एक कसोटी तो यह है कि उसके फलस्वरूप प्रतिपत्तीकी सार्तिकता जाग्रत हो। पर साथ ही खादी हमारी श्रहिंसा वृत्ति या शोषण-हीनता की एक दूसरी कसोटी है। जिसमें श्रहिंसा का संचार हो गया है या हो रहा है, वह काते विना और खादी पहने बिना रह ही नहीं सकता, यह महात्माजी का निश्चित मत है। ऊपर-ऊपर देखने से यह बात एकाएक किसी की समस में न श्रावेगी, क्योंकि जो खादी को महज एक कपड़ा और कातने की एक शारीरिक किया मानते हैं उन्हें इसे समस्तने में अवश्य किन्माई पेश श्रा सकती है। परन्तु खादी का इतना ही अर्थ करना और समस्ता खादी के महान् उद्देश्य को न समस्तने जैसा है। यह निर्विवाद है कि वही समाज-स्थवस्था और समाज-रचना मानव-जाति के लिए सुख, शान्ति और स्वतन्त्रता देने वाली हो सकती है, जिसमे सब परस्पर प्रेम, सहयोग और न्याय का स्थवहार करें। 'इन गुणों की वृद्धि के लिए श्रहिंसा-वृत्ति का विकास होना जरूरी है। या यो कहें, कि श्रहिसा का

ही दूसरा नाम प्रेम, सहयोग ग्रौर न्याय की भावना है। खादी में ये तीनों भावनाएं निहित हैं। खादी के द्वारा परिश्रम का न्यायोचित बँटवारा जितना श्रच्छी तरह हो सकता है, उतना श्रीर किसी पद्धति से होता हुन्ना नहीं दिखाई देता। इसकी कियाओं में जो जैसा परिश्रम करते हैं, उसके श्रनुसार उसका वाजिव मेहनताना स्वाभाविक रूप में उन्हें मिल जाता है श्रीर उसकेनफे को सीघा हटपने वाली कोई तीसरी शक्ति नहीं ठहर सकती। नीचे ठेठ किसान से लेकर ऊपर पहनने वालों तक सभी लोगों के सहयोग की उसमें जरूरत है श्रीर सभी का सह-योग वह बढाती है। इसका सारा श्राधार समाज से मुनाफा, शोपण, स्वार्थ-साधन श्रादि हिसात्मक वृत्तियों को मिटाने वाली शिक्ता पर है। इसलिए यह शुद्ध श्रहिंसा या प्रेम की निशानी है। इतना सब भाव एक 'खादी' शब्द के श्रन्दर छिपा हथा है । श्रतः सत्याग्रही को चाहिए कि इसके प्रचार में प्रारापन से जुट पहें। खादी खरीद कर पहन लेने से संतोषन मार्ने,खुद कातने वाले वन जायं श्रीर जब सचमुच कातने लगेंगे श्रीर खादी के पूर्वोक्त भाव का मनन करते रहेंगे तो वे देखेंगे कि वे समाज से शोषण को मिटा रहे हैं श्रीर श्राज से श्रधिक श्रहिसा-विकास वे श्रपतेमं पार्येगे ।

#### ४ : शंका-समाधान

परन्तु सस्य श्रौर श्रहिंसा के इन श्रेष्ठ सिद्धान्तों पर श्रनेक तर्क वितर्क श्रौर शंकाएं की जाती हैं। उन पर भी यहां विचार कर लेना उचित होगा। वे इस श्रकार हैं—(१) यदि समाज में हम सत्यवादी श्रौर श्रहिंसक वनकर रहे, तो चोर-ढाकू हमें लूट न ले जायँगे ? (२) श्रस्थाचारी हमे वरबाद न कर ढेंगे ? (३) दुराचारियों के हाथों समाज श्रौर व्यभिचारियों के हाथों बहन-बेटियों की रखा कैसे होगी ? (४) दूसरे सश्रस्त्र समाज या देश हमें निगल न जायँगे ? (१) फिर इनका पालन है भी कितना कठिन ? यह तो योगी-यतियों श्रौर साधु-सन्तों के किये ही हो सकता है। मृठ बोले श्रौर डर बताये विना तो समाज में एक मिनट काम नहीं चल सकता। (६) फिर श्रवतक इतिहास में किसी ऐसे समाज या देश का उदाहरण भी तो नहीं मिलता कि जहां सत्य श्रौर श्रहिंसा मनुष्य का दैनिक जीवन बन गया हो। (७) मनुष्य के श्राहिम काल में भी तो गण्-तंत्र श्रौर प्रजातंत्र थे—पर क्या वहां सत्य

श्रीर श्रहिंसा का ही साम्राज्य था ? (二) जिन ऋषि-मुनियों ने या विचा-रकों अथवा दार्शनिकों ने इन तत्वो को खोज निकाला है उन्हींके जमाने में ऐसे समाज के ग्रस्तित्व का पता नहीं मिलता-फिर श्रव इस विज्ञान और बुद्धिवाद के युग में, इन वातों का राग अलापने से क्या फायदा ? (१) दुद्ध, महावीर श्रीर ईसामसीह तो सत्य श्रीर श्रहिंसा के महान् प्रचारक श्रोर हामी हुए हैं न ? क्या वे संसार की सत्य श्रीर श्रहिंसा-मय बना गये ? बल्कि इसके विपरीत यह देखा जाता है कि बौद्ध और ईसाई श्राज सबसे वडे हिंसक साधनों को श्रपनाये हुए हैं श्रीर जैन बुज-दिल वने वैठे हैं !! (१०) हिंसा तो जब प्रकृति में भरी हुई है, जब ख़द ईश्वर प्रकृति का ही एक रूप हिंसा-प्रधान हैं. तव मनुष्य में से उसे -हटाने का प्रयत्नकैसे सफल हो सकता है श्रौर इस प्रकार प्रकृति श्रौर ईश्वर के विरुद्ध चलने की श्रावश्यकता भी क्या है ? .(११) यदि लेनिन श्रहिंसा का नाम जपता रहता तो क्या श्राज बोलशेविक क्रान्ति हारा वह संसार को चिकत कर सकता था ? (१२) क्या अशोक ने अहिंसा की दुहाइयां देने और ढिंडोरा पिटवाने का प्रयत्न नहीं किया ? तो क्या लोग ग्रहिंसक और सज्जन बन गये ? दुर्जनों का अन्त ग्रा गया और वे सुधर गये १ (१३) थौर यदि एक समाज ग्रथवा राष्ट्र निःशस्त्र रहने या नीतिमान बनने का बीडा भी उठा ले, तो जबतक दूसरे सभी समाज श्रीर राष्ट्र इन बातों को न श्रपनायें तवतक श्रकेले के वल पर कामांकेसे चल सकता है ? । उसकी सिधाई, भलमनसाहत श्रीर निःशस्त्रता का लाभ उठाकर दूसरे समाज श्रीर राष्ट्र उसे हकार न जायंगे ? (१४) क्या युधिष्ठिर तक को प्रसंग पडने पर कुठ नहीं बोलना पडा ? राम श्रीर कृष्ण ने दुष्टों का दलन करने के लिए हथियार नहीं उठाये ? क्या कृष्ण ने श्रसस्य श्रीर कपट का श्राश्रय नहीं लिया ? गीता के रचयिता से बढ़कर तुम श्रपनेको ज्ञानी श्रीर होशियार समभते हो ? (१४) समाज का लाभ मुख्य है। जिस किसी साधन से वह सिद्ध हो, वही हमारे अपनाने लायक है । हम साधन को उद्देश्य से बढ़कर नहीं मानना चाहते । उद्देश्य को भूलकर वा समाज-हित को वेचकर हम किसी तरह सत्य श्रीर श्रहिंसा पर चिपके रहना नहीं चाहते । यह श्रन्ध-श्रद्धा है श्रीर हम इसके कट्टर विरोधी हैं। (१६) हम बुद्धिवादी श्रौर विज्ञानवादी हैं; जब जैसा मौका देखते हैं काम करते हैं। उन्हीं वातों को मानते है, जिनका कारण, हेतु श्रीर लाभ समक्त मे श्रा जाय। श्रन्धे की तरह

जिन्दगी भर एक ही दवा पीने के लिए, एक ही सहक पर चलने के लिए हम तैयार नहीं। (१६) कीन कह सकता है कि कपट का आश्रय लेने वाले या शस्त्र वांधनेवाले उपकारी, आदर्शवादी या देशभक्त नहीं थे ? शिवाजी, प्रताप, क्या देश-सेवक न थे ? लेनिन क्या रूस की जनता का महान् उद्धारक नहीं सावित हुआ है ? (१८) अत्यन्त सत्य का पालन करने वाला व्यवहार में मोंदू और बुद्धू ठहरता है और अत्यन्त श्रिहिंसा का पालक कायर और निर्वीर्थ। दूसरे उसे ठगकर ले जाते हैं, वेवकूफ बना जाते हैं, डरा धमकाकर अपना मतलव साध लेते हैं और वह सत्य और श्रिहंसा का पल्ला पकड़े रहकर रोता वैठा रहता है। आदि आदि ।

#### इनका समाधान-

(१) सत्यवादी श्रीर श्रहिंसक वनने का परिणाम वो उलटा यह होगा कि चोर-डाक भले श्रादमी बनने की कोशिया करेंगे। क्योंकि सत्य श्रीर श्रहिंसा का प्रेमी इस वात की खोज करेगा श्रीर उसका श्रसली उपाय दंढ निकालेगा कि समाज में चीर-डाकू पैदा ही क्यों होते हैं ? भौतिक स्नावश्यकतास्रों का पूरा न होना स्रोर मन के स्रच्छे संस्कारों की कमी ही चोर-डाक्क्यों की जननी हैं। श्रतएव सत्यवादी श्रीर श्रहिंसक या यों कहें कि एक सत्यामही या सच्चा स्वतन्त्र मनुष्य समाज के उस डांचे को ही, उस नियम को ही बदल देगा, जिसमें थान, श्रौरो के मुकायले में, उनकी भौतिक श्रावरयकनाएं पूर्ण नहीं होती हैं। फिर वह सत्-शिक्षा श्रौर सर्त-संस्कारों के प्रचार में श्रपनी शक्ति लगावेगा, जिससे उनका विवेक-बल जामत होगा श्रोर वे रफ्ता-रफ्ता हमारे ही सहश भले श्रादमी बन-कर चौर-डाकू बनना अपने लिए अपमान, शर्म और निन्दा की बात समकेंगे। समाज में श्राज भी यदि बहुतांश जोग चोर-डाकृ नहीं है तो इसका कारण यही है कि उनके लिए भौतिक आवश्यकताओं की पति श्रीर मानसिक विकास के सब दरवाजे खुले हैं । इसी तरह इन दो बातों की सुविधा होने पर वे भी श्रपनी बुराई क्यो न छोड़ देंगे ?

पर हां, जबतक उनका सुधार नहीं हो जाता तबतक उनके उपद्भवों का डर रह सकता है। हमारी श्रपनी सरकार होते ही ४-१० साल के श्रन्दर ऐसी स्थिति पैदा की जा सकती है कि सरकार के तथा खानगी प्रयन्तों से उनके खाने-पीने श्रादिका सुप्रबन्ध हो जाय श्रीर उनके मन पर भी इतने संस्कार डाजे जा सकते हैं, जिससे वे इस बुराई को छोड़ दें। श्रपनी सरकार होते ही सत्याग्रही का यह कर्तंब्य होगा कि एक श्रोर तो वह सरकार पर प्रभाव डाले कि वह समाज-रचना के विषयों में श्राव-श्यक सुधार करे श्रीर दूसरे स्वतः भी श्रपनी शक्ति उनके मानसिक विकास श्रीर श्राचारिक सुधार में लगाने । उनके सुधार होने तक यदि सशस्त्र पुलिस और डेल श्रादि रख भी लिये जायें तो हर्ज नहीं है। हां, ये होंगी कम से कम बल-प्रयोग करनेवाली। पुलिस का काम रचा करना श्रौर जेल का काम सुधार करना होगा। फिर यदि समाज मे श्रधिकांश लोग सत्याप्रही वृत्ति के होंगे तो श्रव्यत तो उनके पास इतना धन-दौतत ही न होगा जो चोर-डाकू उन्हें लूटने के लिए उत्साहित हो, दूसरे जिनके पास होगा भी श्रौर वे लुटे भी जायंगे तो उनकी श्रहिंसा-वृत्ति उनसे बदला लेने की कोशिश न करेगी। या तो वे खुद ही आगे होकर, यह समम कर कि ये पेट के लिए बुराई करते हैं, अपने पास से उनको श्राव-रयक सामग्री दे देंगे, या उनके बलपूर्वक ले जाने पर वे उन्हें सजा दिलाना न चाहेंगे, उलटा उनके सुधार और सेवा का उद्योग करेंगे. जिसका दुदरती ग्रसर यह होगा कि वे शिमेन्दा होंगे, श्रपनी दुराई पर पछतावेंने श्रौर उसे छोड़ने का उद्योग करेने ।

फिर अहिंसकों के सुकाबले में हिंसकों को ही उनसे तथा अत्या-चारियो से हानि पहुँचने का अधिक हर रहेगा, क्योंकि वे श्रपनी प्रति-हिसा के द्वारा उनके बरे और हिंसक भावों को बढ़ाते और दढ़ करते रहते हैं। इसके विपरीत ऋहिंसक उनकी ब्रराई और हिंसा का बदला भ्लाई श्रीर प्रेम तथा सेवा के द्वारा चुकावेगा, जिससे ये उसके मित्र बर्नेने और अपना सुधार करेंने। इसका एक यह भी जुफल होना कि श्रहिंसक लोगों की वृत्ति का सफल देखकर हिंसक भी श्रहिंसक बनने का प्रयत्न करेंगे, जिससे चोर-डाकुंग्रों एवं अत्याचारियों की जड़ श्रीर भी खोल्ली हो जायगी । जब हम जेल को सुधार-गृह बनाकर, जगह-जगह श्रीर खासकर ऐसे ही उपद्रवी लोगों में पाठशालाएं खोलकर, मौखिक उपदेश, साहित्य श्रीर श्रखबार तथा श्रपने सदाचरण के उदाहरण के द्वारा एवं समाज के ढांचे में परिवर्तन कर के सारा वातावरण ही बदल देंगे तो फिर चोर, डाक्क्यो और अत्याचारियों के उपद्वों की शंका रह ही कैसे सकती है ? श्राज तो हम उनके रोगों का श्रमली इलाज कर नहीं रहे हैं--श्रपनी स्वायीं श्रीर हिंसक-प्रवृत्तियों द्वारा उत्तदा उनको बढ़ावा ही दे रहे हैं और फिर उनका डर बता≆र अपनेको सज्जन और सत्या-

यही बनाने से हिचकते हैं। यह उत्तटी गंगा नहीं ती क्या है ?

(२), (३), (४) चोरो श्रीर ढाकुश्रो के वाद श्रत्याचारियों में उन्हीं लोगों की गणना हो सकती है जो या तो समाज में किसी तरह, जोरो-जब से सत्ता को हथियाना चाहते हैं. या किसीकी यहन-येटी पर यला-कार करना चाहते हैं। सत्ताभिलापी स्वदेश के कुछ व्यक्ति या समृह तथा पडौस के विदेशी लोग या राष्ट्र दोनों हो सकते हैं। स्वदेश के लोग दो प्रकार के होंगे जो सत्ता को हथियाना चाहेंगे-एक तो वे जो समाज श्रीर सरकार में श्रपनी पूछ कम होजाने के कारण या सत्ता छिन जाने के कारण उससे असन्तृष्ट होंगे श्रीर दूसरे वे जो तत्कालीन सत्ता या सरकार को काफी अच्छा न समसते होंगे। पहले प्रकार के लोग स्वदेशी राष्ट्रों से सांठ-गांठ करके भी उपद्रव मचा सकते है श्रीर पडौसी राष्ट्रों को श्राक्रमण के लिए बला सकते हैं। परन्त श्रव्वल तो इतने वहे वलशाली श्रीर प्रभुताशाली ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लेनेवाले लोग श्रीर उनकी वनी सरकार' इतनी कमजोर, श्रकुशल श्रौर श्रप्रिय न होगी कि स्वदेश के उपद्वी लोगो का इलाज शान्तिपूर्वक न कर सके श्रौर यदि योडे समय के लिए उसे वलप्रयोग की आवश्यकता हुई भी तो वह उससे पीछे न हटेगी। वह उन लोगों के भी सुख-सुविधा, सन्तोप श्रादि का इतना ध्यान रक्खेगी श्रौर उनके श्रन्दर ऐसा मंस्कार ढालने का प्रयःन करेगी जिससे उनके असन्तोष की जब ही कर जाय। पडौसी राष्ट्रों से वह सन्धि कर लेगी, उन्हें निर्भयता का श्राश्वासन देकर उनसे मित्रभाव रक्खेगी श्रीर समय पडने पर बन्धुभाव से उनकी सहायता भी करेगी। उनकी विपत्तियों में वह मित्र का काम देगी, तो फिर वे व्यर्थ ही क्यों हमपर श्राक्रमण करने लगेंगे १ फिर श्राज-कल यों भी श्रपने-श्रपने देश में स्वतंत्र और सन्तुष्ट रहने की मनोवृत्ति प्रत्येक राष्ट्र में प्रवत्त हो रही हैं। ऐसी दशा मे यह त्राशंका रखना व्यर्थ है, श्रौर इतना करते हए भी जबतक उनसे ऐसी किसी प्रकार के हमले की संभावना है तवतक राष्ट्रीय रचक सेना भी, अपवाद के तौर पर, रक्खी जा सकती है। सत्याग्रही सरकार तो एक विशेष लच्य को लेकर, श्रपने श्रादर्शों की प्रचारिका बन

१. संसार के इतिहास में सामाजिक श्रीर राष्ट्रीय रूपमें सत्य श्रीर श्रिहंसा का प्रयोग पहली ही बार भारतवर्ष में हो रहा है, इसिलए प्रथानतः उसी की ध्यान में रखकर इन श्रध्यांची की रचना की गई है।

कर स्थापित होगां; श्रतएव उसका प्रयत्न तो केवल पहौसी राष्ट्रों को ही नहीं, बल्कि सारे भू-मण्डल को श्रपने प्रचार के प्रभाव में लाना होगा। श्रोर चूंकि उसका मूलाधार हिंसा, प्रतिहिंसा, लूट श्रादि न होंगे, इसलिए दूसरे राष्ट्र उसके प्रति सिवा मित्रभाव के दूसरा भाव रख ही न सकेंगे।

श्रव रह गई दुराचारियों श्रीर वहन-बेटियों पर बलात्कार करनेवालों की बात । सो श्रव्वल तो सत्याग्रही श्रथीत सज्जन समाज में यों ही नीति श्रीर सदाचार का बोलबाला होगा, जिससे ऐसे दुष्टों का दुराचार श्रीर श्रवात्कार का होंसला-बहुत कम हो जायगा । श्रीर श्राज भी बलात्कार के उदाहरण तो हने गिने ही होते हैं । क्रिपे याप्रकट दुराचार का कारण तो है गुलामी श्रीर सन्नीति-प्रचार की कमी । सो श्रपनी सरकार होते ही गुलामी तो चली ही जायगी श्रीर नीति तथा सदाचार के प्रचार श्रीर उदाहरण से इन बुराह्यों को निम्बं करना किन न होगा । यदि वाता-वरण श्रीर लोकमत इन बुराह्यों के खिलाफ रहा श्रीर सरकार ने समाज में सदाचार को सर्वप्रथम स्थान दिया तो कोई कारण नहीं कि ये बुरा-इयां समाज में रहने पावें ।

श्रक्सर यह भी पूछा जाता है कि बजात्कारियों श्रीर श्रत्याचारियों से सावका पड़ने पर फ़ुट बोलकर या बल-प्रयोग करके काम चलाये बिना कैसे रह सकते हैं? यदि कठ बोलनेसे किसीकी जान बचती हो. एक छोटी या थोडी हिंसा करने से बडी श्रौर श्रधिक हिंसा से समाज बच जाता हो, तो उसका श्रवलम्बन क्यों न किया जाय ? सो श्रव्वल तो ऐसे बलात्कारिया श्रीर श्रत्याचारियों के उदाहरण समाज में इने-गिने होते हैं। मैने अपने कितने ही मित्रों से यह सवाल पूछा है कि आपके सारे जीवन में कितने ऐसे प्रसंग श्राये हैं. जब एक अत्याचारी तलवार या पिस्तौल लेकर आपके सामने खडा हो गया है और आपको कठ बोलकर जान बचानी पड़ी हो. या कोई बलात्कारी श्रापकी श्रांखों के सामने तलवार के बल किसी स्त्री पर बलात्कार करने पर उतारू हुआ हो श्रोर श्रापके सामने सूठ बोलने या उसे मार डालने की समस्या पैदा हुई हो ? प्रत्येक पाठक यदि इस प्रश्न का उत्तर दे तो वह सहज ही इस नतीजे पर पहुँच जायगा कि ऐसी दुर्घटनाएं ग्राज भी समाज में इक्की-दुक्की, अपवाद-रूप ही, होती है। चोर-डाकू, दुराचारी श्रीर बलात्कारी का दिल खुद ही इतना कमजोर होता है कि किसीकी श्राहट

पाते ही, जरा भी भय की आशंका होते ही, उसके पैर छूटने लगते हैं। ऐसी दशा मे श्रपवाद-रूप उदाहरखो को इतना महत्व देकर समाज-ब्यवस्था के मूल-भूत नियमो श्रीर सिद्धान्तो का महत्व कम करना, या उनको गौण-रूप देना किसी प्रकार उचित नहीं है। दूसरे यदि मनुष्य सचमुच सत्याग्रही, या पूरे श्रर्थ में सञ्जन है, तो उसकी उपस्थिति का **दैतिक प्रभाव, जो भी उसके साथ या सामने हो, उसपर पट्टे विना** नहीं रह सकता। यदि कही इने-गिने श्रवसर जीवन मे ऐसे श्राते भी हैं कि मनुष्य सत्य श्रीर श्रहिसा का पालन करते हुए वहे धर्म संकट में पड़ता है, तो उसे सजग श्रीर दृढ़ रहकर श्रपने नियम पर डॅटे रहना चाहिए। वास्तविक सत्य श्रीर श्रहिंसा का प्रभाव तो कभी विफल हो ही नहीं सकता, किन्त यदि मान भी ले कि इनका श्रवलंबन करने से ऐसे समय में कुछ हानि, किसीकी गिरफ्तारी, वध, सतीत्वहरण, श्रादि म भी बच सके, तो वह उतना बुरा नहीं है, जितना कुठ या हिसा का भाश्रय लेकर ऐसे किसी प्रसंग पर तात्कालिक लाभ या बचाव कर लेना। मनुष्य के किसी भी कार्य का ग्रसर श्रकेले उसीपर नहीं होता। उसकी जिस्मेवारी जितनी श्रधिक होती है उतना ही उसका श्रसर बढता जाता है। उसे सदा इस बात का ध्यान रखना पढ़ता है कि सुमसे कोई काम ऐसा न बन पड़े, जिसकी मिसाल लेकर दूसरे भी वैसा ही करने लगें। यदि एक सत्य या श्रहिसावादी, श्रानबान के श्रीर परीचा के ऐसे श्रवसरो पर ही. अपने नियम से डिगने लगे तो उसकी सच्चाई और दृढ़ता ही क्या रही १ यों तो स्नाम तौर पर हर श्रादमी. जवतक कोई भारी दिक्कत नहीं श्राती, या कोई धर्म-संकट नही उपस्थित होता,तवतक नियमो का पालन करता ही है: आजमाइश का मौका तो उसके लिए ऐसे अपवादी और श्रसमंजसताओं के समय ही होता है श्रीर उन्होंमें यदि वह कच्चा उतरा तो फिर वह वेपैंदी का लोटा ही ठहरेगा। जहां खतरे का या रहता का श्रवसर है वहां यदि वह दूस दवाने लगा. या डगमगाने लगा. तो फिर उसकी सच्चाई पर कौन विश्वास करेगा ? यदि वह सचमुच सत्य श्रीर श्रहिंसा का कायल है. तो ऐसे प्रसंगों पर श्रव्यल तो श्राततायियों को सममाने श्रीर उनके दिल तथा धर्म को जायत करने-श्रपील करने--का श्रवसर थोड़ा-बहुत जरूर रहता है।यदि इसमें वह विफल हथा. या इसके लिए श्रवसर नहीं है, तो वह बजाय इसके कि लासोश देखता हुश्रा या भागकर अथवा छिपकर आततायी का मनोरथ पूरा होने दे. उसके

श्रीर मजलूम के बीच में पह जायगा श्रीर श्रपनी जान मे जान है तब तक उसे श्रत्याचार या बलात्कार न करने देगा। एक बलात्कारी की क्या हिस्सत कि वह उसके प्राण लेकर भी बलात्कार पर श्रामादा रहे ? चोर-डाकुन्नो को उनकी इच्छित चीजे या तो खुद त्रागे होकर दी जा सकती है. या उनकी रचा में अपने प्राणों की आहति दी जा सकती है। यदि हम सचमुच प्राणो को हथेली पर लिए फिरते हैं तो हमारे इस बिलदान का नैतिक श्रसर या तो उसी समय या कुछ समय बाद खुद उन्हीं म्रातातायियो पर और उनके दूसरे लोगो पर भी पड़े बिना न रहेगा। समाज के सामने भी हम नियम-पालन, निर्भयता और बिलदान की मिसाल पेश करेंगे, जिसका नैतिक मूल्य उसके लिए भी बहुतेरा होगा। श्राततायियों की श्रात्मा जायत होगी, समाज में निर्मयता श्रौर बलिदान के लिए इंडता श्रावेगी । यदि मूठ बोलकर ऐसी श्रवस्था में काम चलाया जाय तो मेरी राय मे वह सिवा कायरता के श्रोर कुछ नहीं है। ऐसे श्रवसर पर भाग जाना और फूठ बोलना बराबर है। भाग जाना शारी-रिक क्रिया है और सूठ बोलना मानसिक—इसलिए वह अधिक बुरा है। भाग जाने, या सूठ बोलने वाले की श्रपेचा तो श्राततायी को मार क्षालने वाला ज्यादा बहादुर है--लेकिन बिना हाथ उठाये, उनके अज्ञान श्रौर श्रावेग पर दया खाकर, श्रपनी श्राहृति दे देनेवाला सब तरह श्रेष्ठ, वीर, श्रादरणीय श्रीर श्रमुकरणीय होता है। श्रहिंसक में एक नंबर की बहादुरी होती है। वह खतरे से नहीं घबराता, दूसरे की रक्ता, सहायता के लिए जीवन का कुछ मूल्य नहीं सममता, मृत्यु उसके सामने एक भय नहीं बल्कि एक सखी होती है और जिसे मृत्यु का अथवा और संकटों एवं श्रापत्तियों का भय नहीं है उसके लिए श्रत्याचारियों श्रीर बलाकारियों के सामने कायरता दिखाने का मौका और प्रश्न ही क्या है ?

(१) यह बडे श्रारचर्य की बात है कि जो बात बहुत सीधी, सरल, सुसाध्य श्रीर स्वाभाविक है वह किठन सममी जाय। क्या सच बोलने श्रीर सच कहने से ज्यादा श्रासान भूठ बोलना श्रीर उसे निवाहना है ? एक भूठ को छिपाने या मजबूत बनाने के लिए श्रादमी को श्रीर कितना भूठ बोलना पटता है, कितनी उलमनों श्रीर परेशानियों में पड़ना पटता है श्रीर श्रम्त को पोल खुलने पर उसे कितना बदनाम होना पड़ता है, श्रम्ती सारी साख खो देनी पड़ती है। क्या इससे किठन श्रीर हानिकारक सच का बोलना श्रीर करना, दया

दिखाना, माफ कर देना ज्यादा मुश्किल है, बनिस्वत उससे घृषा या है व करने या मार-पीट करने और मार डालने के ? जरा दोनो कियाओं के परिणामो पर तो गौर की जिए ! हमारे मन पर प्रेम, सचाई, चमा, सहयोग, उदारता, उपकार के संस्कार अधिक होते है या असत्य और हिसा, घृषा, हे व आदि दुर्विकारों के ? खुद अपने, कुटुम्ब के तथा समाज के और पशु-पन्नी के भी जीवन को हम बारीकी से देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि पहले प्रकार के संस्कार अधिक हैं और इसी लिए बह समाज एवं संसार टिका हुआ है। तो फिर मनुष्य के लिए अधिक सरल, सुसाध्य और स्वामाविक बात क्या होनी चाहिए—सत्य और अहिंसा का पालन या असत्य और हिसा का ? जिसके परिणामो का स्वागत करने के लिए लोग उत्सुक रहते है वह, या जिसका विरोध और प्रतिरोध करने पर तुले रहते है वह ? व

भला कोई बतावे तो कि योगी-यति कहे जाने वालो श्रीर सांसा-रिक पुरुष कहे जाने वालों के जीवन-नियमों में फर्क क्या है ? क्या सांसारिक मनुष्य पूर्ण स्वतंत्रता का उपासक नहीं है ? यदि है तो वह सत्य और अहिसा की अवहेलना कैसे कर सकता है ? योगी-यति या साधु-सन्त नो हम उन लोगों को कहते है. जिनकी रग-रग मे ये दोनो बाते भर गई हैं। ऐसी दशा में तो जिन लोगों को सच्चा स्वतंत्र. पूरा मनुष्य हमे कहना चाहिए श्रीर जिनके जीवित श्रादशों को देख-देख हमें श्रपना जीवन स्वतंत्र श्रीर सुखी बनाना चाहिए. उनकी हम मखौल उडाकर स्वतंत्रता के पाये को ही ढीला कर ढालना चाहते है ! जो मन. कर्म श्रीर वचन से जीवन के श्रच्छे नियमों का पालन करता है वही योगी यति श्रीर साध-सन्त है। किसी गृहस्य या सांसारिक समसे जाने वाले व्यक्ति के लिए मन-कर्म-वचन से सच्चा होना क्यों मुश्किल, मुजिर श्रीर बुरा होना चाहिए, यह समक्त मे नहीं श्रांता । कूठ बोल देने, या मारपीट कर देने से थोट़े समय के लिए काम बनता हुन्ना भले ही दिखाई दे; पर श्रागे चलकर श्रौर श्रन्त को उसकी साख उठे विना एवं उसपर प्रतिहिसा का श्राक्रमण हुए विना न रहेगा. जिसकी हानि सत्यश्रीर श्रहिंसाका पालन करने में दिखाई देने वाली कठिनाइयों से कही बढकर होगी। सत्य श्रीर श्रहिसा का पालन करने के लिए तो सिर्फ स्वतंत्रता के प्यार की, हृदय को सच्चा श्रीर सरस बनाने की श्रावश्यकता है।क्या यह बुरी श्रीर कठिन बात है ? मनुष्य का यह सबसे वड़ा भ्रम है कि मूठ बोले बिना संसार में

एक मिनट काम नहीं चलता । जैसे हम होगे वैसा ही समाज बनायेंगे । यदि श्राज समाज गिरा हुश्रा है, पिछुडा हुश्रा है, उसमें भूठ पाखरड श्रीर हिंसा का बोलबाला है श्रीर यदि हम सच्चे मनुष्य श्रीर स्वतंत्रता के प्यासे हैं, तो हमारे लिए श्रधिक श्रावश्यक है कि हम दबता श्रीर उत्साह से इन नियमो का पालन श्रीर प्रचार करके समाज को सुधारे। गंदे, गिरे श्रीर पिछडे समाज मे यदि ये बाते कठिन, हानिकर श्रीर भयंकर प्रतीत होती है, तो स्वच्छ, उठे श्रीर श्रागे बढे समाज में क्यों होने लगीं ? श्रौर यदि अच्छी, हितकर बाते कठिन हों, महॅगी भी हो, तो भी वे प्राप्त करने और रखने योग्य हैं; तथा बुरी बाते यदि श्रासान श्रीर सस्ती भी हो तो भी छोड़ने श्रीर फेंक देने योग्य हैं। श्रच्छी बातें शुरू में कठिन होनेपर भी श्रागे चलकर श्रासान हो जाती हैं। श्रीर बुरी बातें शुरू में श्रासान होने पर भी श्रन्त में उलक्कन श्रीर परेशानी मे डाल देती हैं—यह किसे श्रनुभव नहीं होता है ? संसार में शायद ही कोई ऐसा मनुष्य हो, जिसने सत्य के बजाय ऋठ को श्रौर प्रेम के बजाय द्वेष को श्रपने जीवन का धर्म माना हो श्रोर जो सदा-सर्वदा सूठ ही बोलकर, गालियां ही देकर या मारपीट कर ही जीवन-यापन करता हो। यदि यह ठीक है, श्रीर मूठ या भयप्रयोग श्रर्थात् हिंसा मनुष्य की कमजोरी के साथ थोडी रियायत-मात्र है, केवल श्रपवाद है, तो फिर यह कहना कहां तक ठीक है कि मूठ श्रीर धमकी के बिना संसार का काम चल ही नहीं सकता। श्राज जो फूठ श्रौर भय-प्रयोग दिखाई दे रहा है था उसकी आवश्यकता प्रतीत होती है उसका कारण यही है कि हम श्रपनी कमजोरियो से बिल्कुल ऊपर उठने का सतत प्रयत्न नहीं करते हैं, रियायतो से लाभ उठाने श्रौर सुविधाएं भोगने का श्रादी हमने श्रपने को बना रक्ला है, श्रपनी वर्तमान नर-पशुता को ही हमने मनुष्यता समक रक्खा है । मनुष्य ने श्रभी तक सामूहिक रूप से सच्ची, मनुष्यता या सामाजिकता के पूरे दर्शन नहीं किये है, श्रीर जिस हद तक किये हैं, उनका पालन करने में वह सदा ही एक-से उत्साह से श्रयसर नही रहा है। इसपर यह कहा जा सकता है कि यह सृष्टि तो ऐसी ही चली श्रा रही है, श्रीर चलती रहेगी-पन्ष्य श्रीर समाज को पूर्ण श्रीर श्रादर्श बर्नाने की उड़ल-कृद चार दिन की चांदनी से श्रधिक नहीं रह सकती तो इसका उत्तर यह है कि फिर मनुष्य में बुद्धि श्रीर पुरुषार्थ नामक जो महान् गुरा श्रीर शक्तियां हम देखते हैं उनका क्या उपयोग ? यह

तो काहिली भ्रौर श्रकर्मण्यता की दलील प्रतीत होती है।

- (६) इतिहास में ऐसे व्यक्तियों के तो उदाहरण जरूर मिलते हैं, जिनकी मानवी उच्चता, श्रेप्ठता श्रीर भन्यता को लोग मान रहे हैं। बहुत दूर के ऋषि-मुनियों को जाने दीजिए--ऐतिहासिक काल के युड़, महावीर. ईसा, सेट फ्रांसिस ग्रॉफ पुसिसि, तुकाराम, रूसी, टॉल्सटॉय, थोरो श्रीर वर्तमान काल के रोमा रोलां तथा महात्मा गांधी के ही नाम इसके लिए काफी हैं। इतिहास में यदि किसी श्रहिसा श्रीर सत्य के प्रजारी देश या समाज का उदाहरण नहीं मिलता तोक्या इससे यह सिन्द हो सकता है कि इतिहास का बनना श्रव खतम हो चुका? क्या हम लोग कोई नया इतिहास नहीं रच सकते ? मेरा तो खयाल है कि भारतवर्ष इस समय एक नये श्रीर भन्य इतिहास की नीव डाल रहा है । कुछ साल पहले जिस श्रहिसा का मजाक उडाया जाता था श्रीर श्रहिसा की दुहाई देनेवाला जो गांधी पागल श्रौर हवाई किले बनानेवाला सममा जाता थ उसी श्रहिंसा के बल श्रीर संगठन की प्रशंसा श्राज सारे जगतु में हो रही है श्रीर वही गांधी श्राज महान् जागृति का नेता बन रहा है--हालांकि श्रभी तो यह शुरुवात-मात्र हैं। जब हम श्रपनी श्रांखों के सामने श्रहिंसा श्रीर सत्य के बल को फैलते श्रीर श्रपना चमत्कार बताते हुए देख रहे है तब इतिहास के खण्डहरों को खोदने की क्या जरूरत है १
- (७) ब्रादिम-कालीन गण्तंत्रों श्रौर प्रजातंत्रों के टूटकर उनकी जगह वहे-वहे एकतंत्री साम्राज्यों के बनने का कारण यह है कि उनमें ब्राहिसा श्रौर सत्य का प्रचार नहीं था। जो-कुछ था वह यही कि छोटी-छोटी जातियां श्रपनी-अपनी पंचायते बनाकर श्रपना मुखिया चुन जेती थी श्रौर श्रपना काम-काज चला लिया करती थीं। ग्रपने मुखिया के श्रिति रिक्त श्रौर किसीका शासन वे न मानती थी। उनकी स्वतंत्रता का श्रश्रं था—पंचायत के अधीन रहना। उनमें श्रपनी इच्छा के खिलाफ दूसरे से म दबने का तो मात्र था, पर जातीयता या सामाजिकता को श्रच्चरण रखने के लिए परम शावरनक सत्य और श्रिहंसा की कमी थी। 'जिसकी लाठी उसकी मैंस' का न्याय प्रचलित था। जोग श्रापस में लहते-काहते थे, श्रौर न्याय के लिए पंचायतों में उन्हें श्राना पढ़ता था। नीति श्रौर सम्यता उसमें थी तो; पर वह ज्ञानपूर्वक उतनी नहीं थी, जितनी परम्परागत थी। फिर भी उस समय की श्रौर श्रय की नीति श्रौर सम्यता की परिभाषा में भी कितना श्रन्तर है। उन गण्तंत्रों का टूट जाना श्रौर

उनकी जगह महान् साम्राज्यों का स्थापित होना उत्तटा इसी बात को सिद्ध करता है कि उनमें सत्य श्रीर श्राहिंसा की कितनी श्रावश्यकता थी।

(म) भारतीय ऋषि-मुनियों के समय में सत्य श्रीर श्रहिंसा को सामाजिक रूप प्राप्त करने का श्रवसर इसलिए नहीं मिला कि उस समय में समाज के पूर्ण परिणत रूप की करपना के इतने स्पष्ट दर्शन नहीं थे। उनके काल में यद्यपि नीति का प्रचार था, राजा या मुिलया लोग भी जनता का हित-साधन करते थे; फिर भी शस्त्र, सेना श्रादि सामाजिक श्रावश्यकताएं समसी जाती थीं। श्रीर यह निर्विवाद है कि जबतक समाज से फूठ श्रीर तलवार का पूर्ण बहिष्कार नहीं हो जाता, तब तक वह स्वाधीन किसी भी दशा में नहीं हो सकता।

मेरी समक्त में नहीं श्राता कि विज्ञान श्रौर बुद्धिवाद सत्य श्रौर श्राहिंसा के विरोधक कैसे हो सकते हैं १ सत्य की शोध तो विज्ञान का श्रौर सत्य का निर्णय बुद्धि का मुख्य कार्य ही उहरा। विज्ञान श्रौर बिद्धिवाद का श्रर्थ यदि उपयोगितावाद लिया जाय तो सत्य श्रौर श्रहिंसा समाज के लिए महान् उपयोगी श्रौर कल्याणकारी साबित हुए बिना न रहेंगे—श्रौर श्रपवादरूप परिस्थितियों को साधारण स्थिति से भी श्रिधक महत्व देना न तो विज्ञान के श्रजुकूल होगा न बुद्धिवाद के। वैद्य रोगी की हालत देखकर दवा, पथ्य, श्रजुपान बतलाता है, पर बुखार में हैंजे की दवा नहीं देता, श्रौर हृदयरोग को हूर करने के लिए धडकन बन्द करनेवाली दवा नहीं देता। सत्य श्रौर श्रहिंसा सामाजिक रोगों की छोटी-छोटी श्रौषिष नहीं है; बिलेक समाज की नींव हैं, जिनको हिलाकर समाज की रचा करना श्रौर उसे स्वाधीन बनाने का खयाल तक करना व्यर्थ है।

(१) बुद्ध, महावीर श्रीर ईसा ने जरूर सत्य श्रीर श्रहिंसा के जबर-दस्त उपदेशों द्वारा मनुष्य-जाति की बहुत श्रागे बढाया है। इतिहास मानव-विकास के श्रवलोकन-कर्त्ता इस बात से किसी प्रकार इन्कार नहीं कर सकते। श्रपने पैदा होने के समय की श्रपेचा उन्होंने मानव-समाज को उन्नति के पथ में श्रयसर होने के लिए बहुत जोर का घक्का दिया है। पीछे उनके श्रनुयायियों ने यद्यपि उनकी सत्शिचाश्रों का दुरुपयोग किया है, जिसके फलस्वरूप वे नीचे गिर गये है, पर उनकी शिचाश्रों श्रीर प्रेरणाश्रों से श्राज भी समाज लाभ उठा रहा है। वे साहत्य श्रीर समाज में फैल गई है। यदि इतिहास में से बुद्ध, महावीर, ईसा की श्रीर मानव-जीवन से से उनकी सत्शिचाश्रो को निकाल दीजिए तो तुरन्त मालूम हो जायगा कि जगत् श्रीर मानव-जीवन कितना दिर श्रीर दुःखी रह गया होता। मनुष्य में श्रभीतक जो कमजोरियां, फिसल पढने श्रीर दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति बची हुई है उनका यह परिणाम है। श्रतएव इससे यह नतीजा नहीं निकला कि बुद श्रादि श्रपने कार्य में विफल हुए, बल्कि यह कि मनुष्य को श्रभी दढता श्रीर निःस्वार्थता की साधना बहुत करना बाकी हैं। उसे इसमें सचेए रहने की जरुरत है।

- (१०) प्रकृति मे यदि हिंसा दीख पडती है श्रीर ईश्वर भी प्रसंगी पात्त हिसा करता है तो इससे यह नतीजा हर्गिज़ नहीं निकलता कि मनुष्य भी हिंसा श्रवश्य करे। देखना चाहिए कि प्रकृति श्रौर ईश्वर ने मनुष्य को किस उद्देश्य से बनाया है। यदि उन्होंने उसके अन्दर स्वाधीनता के भाव पैदा किये हैं, साथ ही सामाजिकता भी कूटकर भर दी है एवं पुरुषार्थ और बृद्धि नामक दो शक्तियां उसे दी है फिर, सर-सता और स्नेह से भी उसे परिष्तुत किया है, तो फिर वह इन गुणो श्रीर शक्तियों का उपयोग क्यों न करेगा ? प्रकृति श्रीर ईश्वर ने तो सृष्टि रच दी श्रौर उनके रहने श्रौर मिटने के नियम बना दिये। उसकी सृष्टि में श्रवतक मनुष्य से बढकर किसी जीव का पता नही लगा है। श्रतएव वह श्रपने से हीन जीवों का श्रनुकरण नहीं कर सकता। वह प्रकृति और ईश्वर की रचना मे श्रेष्ठता, उच्चता, भन्यता का नमूना है श्रीर उसे यह सिद्ध करना होगा। फिर प्रकृति श्रीर ईश्वर से बढकर या उनके समान तो मनुष्य है नही, जो हर बात में इनकी बराबरी का दाता करे। यदि वह इनकी रचना है तो वह हर वात में इनके समान हो भी कैसे सकता है ? यदि वह इनसे बड़ा श्रौर श्रेष्ठ है तो इनके हीन गुणो का श्रनुकरण उसे क्यो करना चाहिए ? इसके श्रलावा प्रकृति श्रौर ईरवर की हिसा में कल्याण छिपा हुआ रहता है, मनुष्य की हिसा मे स्वार्थ । इसितए भी वह उनका अनुकरण नहीं कर सकता ।
  - (११) लेनिन का उदाहरण यहां मौजूं नही है। मेरा कहना यह नहीं है कि हिंसा 'शार्ट कट' का काम नहीं देती है, या मनुष्य-समाज में श्रवतक उनके उपयोग का श्रादर नहीं चला श्रा रहा है। मेरा मतलब तो यह है कि यदि हमें समाज-रचना में पूर्ण स्वतंत्रता का श्रादर्श प्रिय है यदि हम मनुष्य-समाज को एक छुदुम्ब के रूप में देखने के लिए उत्सुक है श्रीर यदि हमें कीड़ो-मकोड़ों की तरह जीवन बितानेवाले श्रपने करोड़ो

माई बहनों को मनुष्यता के सच्चे गुणों से लाभानिवत करना है, तो हमें सत्य श्रीर श्राहिंसा का श्रवसम्बन किये बिना गुज़र नहीं हैं। लेनिन ने जो कान्ति की हैं श्रीर जिस तरह की समाज-रचना करनी चाहो हैं वह श्रभी पूणेता को कहां पहुंची हैं ? पूर्ण समाज की कल्पना में तो उसे भी श्राहिंसा को श्रवल स्थान देना पड़ा हैं श्रीर प्रत्येक विचारशील मनुष्य हसी नतीजे पर पहुँचे बिना न रहेगा। यदि रूस में उसे हिंसा का श्रवलम्बन शुरुशात में या थोड़े समय के लिए करना पड़ा तो एक वो यह उसके स्वभाव के कारण था, श्रीर दूसरे वहां वालों को श्राहिंसा के बल श्रीर परिणाम पर इतना भरोसा नहीं था, जितना श्रव हम भारत-वासियों को होता जा रहा है। मारत की स्थिति जुदा है। हमने वह चीज पहले ही पाली है, जिसके लिए रूस को श्रभी श्रीर टहरना होगा। तो हम यहां क्यों श्रपनी स्थिति के प्रतिकृत हिंसा का नाम लेकर खुश हो श्रीर श्रपने उद्देश के प्रतिकृत चलने में सुख श्रीर सन्तोष मानें ?

- (१२) इसका उत्तर नं० १ मे आ जाता है। इतना श्रोर कह देने की श्रावश्यकता प्रतीत होती है कि यदि बुद्ध, महावीर, ईसा-मसीह, श्रश्तोक श्रादि ने सत्य, प्रेम, द्या, श्रहिंसा श्रादि का उपदेश श्रीर प्रचार जन-समाज में न किया होता श्रोर उनका श्रसर लोगों पर न हुश्रा होता या न रहा होता तो श्राज महात्माजी के वर्तमान श्रहिंसा-संश्राम को न भारत में इतना सहयोग मिला होता श्रोर न संसार में उसकी इतनी कदर हुई होती।
- (१३) यह दलील तो वैसी ही है, जैसी यह कि जबतक सारा समाज ऐसा न करे तबतक मैं अकेला क्यों करूं ? इस दलील मे यदि कुछ सार ही होता तो मनुष्य-समाज का अवतक इतना विकास ही न हुआ होता। एक आदमी उठकर पहले एक चीज करके दिखाता है तब दूसरे उसे अपनाते हैं। पहले आदमी को अवश्य जोखिम उठानी पड़ती है। मारत इसके लिए तैयार हो रहा है। फिर अहिंसा और सत्य अर्थात आमाखिकता के पच में वह अकेला ही नहीं है। तमाम समाजवादी और कुटुम्बवादी समुदाय, तमाम आदर्शवादी लोग उसमें साथ हैं। सचाई और अहिंसा का मतलब बेवकूफी नहीं है, न बुजदिली ही है। जो सदा सजग रहता है, वही सत्य और अहिंसा का प्रेमी बन सकता है। भारत गुलाम इसलिए नहीं बना कि वह सत्य और अहिंसापरायय

था; बक्कि इमलिए कि उसमें फूट श्रीर स्वार्थ-साधना प्रवत्त थी। इस-तिए दूसरे राष्ट्रो के डकार जाने का भय न्यर्थ है।

- (१४) युधिष्ठिर ने यदि सारे जीवन से एक प्रसंग पर 'नरो वा कुम्जरो वा' श्रर्द्ध सत्य कहा तो उससे कम श्रनर्थ संसार में नहीं हुआ है। उससे जाभ तो सिर्फ इतना ही हुआ कि अधस्थामा के पिता द्रोगा-चार्य का वध हो गया, किन्तु हानि यह हुई कि श्राज लाखों लोग धर्म-राज की इतनी-सी मूठ का सहारा लेकर वडे-वडे मिथ्याचार करते हैं श्रीर फिर भी श्रपने को निर्दोष समझते हैं। खुद युधिष्टिर को नरक में से होकर स्वर्ग जाना पड़ा था श्रीर उनका एक श्रंगृठा गल गया था। यद्यपि महाभारतकार ने इतनी-सी फूठ को भी समा नहीं किया, तथापि जन-समाज में वह ग्राज भी बडी-वडी सूठों का ग्राष्ट्रय बनी हुई है। युधि-ष्ठिर की इस च्युति से सत्य की श्रसंभवता नहीं प्रतीत होती, बल्कि खुद उनकी कमजोरी ही प्रकट होती है। इसी तरह कृष्ण ने यदि युद्धों में कपट का भ्राध्य लिया है या राम भ्रादि ने दुश्मनो का संहार किया है वो इससे कपट श्रीर हिंसा की श्रनिवार्यता नहीं सिद्ध होती, बल्कि राम श्रीर कृष्ण-कालीन समाज की विकासावस्था पर प्रकाश पडता है। इससे तो एक ही नतीजा निकलता है कि उनके समय में युद्ध या राजनीति में थोड़ा-बहुत कपट शस्त्र-बल जायज समका जाता था। पर श्राज दुनिया में ऐसे विचारशील श्रीर कियाशील पुरुत भी पैदा हो गये है, जिन्होंने सारे समाज और राष्ट्र के लिए कपट, सूठ और हिसा के अनिवार्थ न रहने की कल्पना करली है और जिन्होंने इस दिशा मे काम करके दिखाया हैं। इनके थोड़े से कार्य का भी फल संसार को श्रारचर्य में डाल रहा है श्रतएव ठहर कर हमें इन प्रयोगों के पूर्ण फल की राह देखनी चाहिए। इतिहास या ऐतिहासिक पुरुष हमारा साथ न हें तो हमें धवराना न चाहिए, न निराश ही होना चाहिए।
  - (११) यह दलील तो तय ठीक हो सकतीहै; जब सस्य श्रीर श्रिहंसा समाज या राष्ट्र-हित के विधातक हों। क्या कारण है कि प्रत्येक महापुरुष, प्रत्येक धर्म श्रीर सम्प्रदाय, प्रत्येक समाज-ध्यवस्थापक ने सत्य
    श्रीर श्रिहंसा—सचाई श्रीर प्रेम—को सर्वोपिर नियम माना है ? हां,
    राजनीति में युद्ध के समय शत्रु के मुकाबते में श्रपवाद-रूप कपट या
    हिसा का मार्ग बहुतों ने श्रवश्य रखा है, पर साथ ही उन्होंने इस
    बात की भी चिन्ता रक्खी है कि—''सत्यान्नास्ति परो धर्मः ।' 'सत्यमेवजते

नानतम' 'श्रहिंस। परमोधर्मः' इन श्रटल श्रौर समाज के नीवरूप नियमों का महत्व किसी तरह कम न होने पावे। जिन महान् पुरुषों श्रीर नेताश्रों ने सध्य श्रीर श्रहिंसा की इतनी महिमा गाई है. या तो वे बेवकूफ थे, भ्रन्धे थे, मूठे थे, या सांसारिक थौर सामाजिक लाभालाभ के अनुभवी थे। यदि श्राज भी हम श्रपने गाईस्थ्य श्रीर समाज संचालन की जडों को टटोलें तो उनमें सत्य श्रीर श्रहिंसा ही श्रद्भुत श्रीर ज्यापक रूप में कार्य करते हुए दिखाई देंगे। श्रतएव जिन नियमों पर समाज का स्थायी कल्याण श्रीर श्रस्तित्व श्रव-लिम्बत है उन्हें यदि समाज के धरीया लोग इतनी उच्चता श्रीर महत्ता दें तो इसमें कीन श्राश्चर्य है ? जरा कोई एक दिनभर तो फूठ ही फूठ बोलकर, दगा-फरेब ही करके: श्रीर मार-काट तथा गाली गुफ्ता ही कर के देख ले। एक ही दिन में वह अनुभव कर लेगा कि उसकी जिन्दगी कितनी मुश्किल हो गई है। जो लोग ज्यवहार में भूठ श्रीर हिंसा का श्राश्रय ले के थोड़ा-बहुत काम चला लेते हैं वे थोड़े लाभों के लालच में वड़े जाओं को खो देते हैं, वे छोटे व्यापारी हैं, टटपू जिये हैं। संसार में साख और ईमानदारी की इतनी महिमा क्यों है ? श्रीर ऋठे श्रीर प्रपंची श्रादमियों से भले श्रादमी क्यों दर रहना पसन्द करते हैं ? श्रतएव जो यह विचार रखते हैं कि सत्य श्रीर श्रहिंसा श्राटि सिद्धान्तों पर श्रटल रहने से समाज का घात होगा,या यह समकते हैं कि दीखने वाले समाज के लाभ के लिए मूठ श्रीर हिंसा का सहारा बरा नहीं है-ने अम में चक्कर काट रहे हैं। वे सहरों को खोकर कोयलों को तिजोरियों में बन्द रखने की चेष्टा करते हैं। मनुष्य श्रीर समाज का सारा व्यवहार चारित्य शील पर चलता है। जो मनुष्य हाथ का सचा, बात का सचा श्रीर जंगोट का सन्ना होता है, वह समाज में सन्नरित्र कहलाता है। इन सद्याइयों को खोकर कोई अपना हित साधना चाहे तो उसे जिस ढाल पर बैठे हैं उसीको काटनेवाला न कहें तो श्रीर क्या कहेंगे ? श्रीर यही नियम एक क़ुद्रम्ब तथा समाज या राष्ट्र पर भी भली भांति घटित होता है। समाज का हित और उद्देश्य ग्रांबिर क्या है? पूर्ण तेजस्विता, पूर्ण स्वाधीनता, यहीं न ? तो श्रव बताइए, कि ईमानदारी श्रीर स्नेह-सहातुभृति को खोकर कोई कैसे अपने समाज को तेजस्वी और स्वाधीन-वृत्ति बनाये रखने की आशा कर सकता.है ? यदि निमोनिया को जरदी ठीक करने के खिए मैंने ऐसी दवा खाखी, जिससे उज़टा फेफड़ा ही, वेकार ही ग्या, तो सुमे सममदार श्रोर शारीर का हित्तचिन्तक कोन कहेगा ? कामेच्छा की प्रिंत के सोधे रास्ता की छोड कर कोई मनुष्य वैश्या-संस्था की उपयोगिता श्रोर श्रावश्यकता का प्रचार करने लगे तो उसे जितना श्रक्लमन्द कहा जायगा उससे कम श्रक्लमन्द वह शहस न होगा, जो मूठ-कपट श्रोर मार-काट को समाज के लिए श्रनिवार्य चतावेगा। मनुष्य के समाज-सुधार के श्राज तक के प्रयत्नों के होते हुए भी यदि कुछ तुराह्यां उसमे शेप रह गई हैं तो उससे यह नतीजा नहीं निकलता कि श्रवतक के उसके प्रयत्न वेकार हुए है, विक्य यह स्फूर्ति मिलनी चाहिए कि श्रभी श्रोर परे वल से उद्योग करने की श्रावश्यकता है।

(१६) समाज में दो प्रवृत्ति के लोग पाये जाते हैं-एक तो वे जी 'श्राज' पर ही दृष्टि रखते हैं, श्रीर दूसरे वे जो 'कल' पर भी नजर रखते हैं। पहले लोग श्रपने को 'व्यावहारिक', ब्रव्हिवादी या विज्ञानवादी कह कर दूसरे को 'श्रादर्शवादी' या सिद्धान्तवादी कहते हैं। इधर दूसरे दल के लोग पहले वर्गवालों को ग्र-दुरदर्शी श्रीर घाटे का सौदा करनेवाले कहते हैं। जमीन पर खड़े रहने वाले की श्रपेका चोटी पर खड़े रहनेवाले को दूर-दूर की चीजें श्रीर दृष्य दिखाई पड़ते है। पर जमीन पर खड़े रहनेवाले को उसकी वार्ते हवाई मालूम होती हैं। इधर चीटीवाला उसके श्रविश्वास पर भल्लाता है। टोनो की कठिनाइयां वाजिब हैं। श्राटर्शवादी श्रीर सिद्धान्तवादी श्रपने श्रादर्श श्रीर सिद्धान्त पर इसित र टक्त बने रहना चाहता है। कि उसे उनसे गिरनेकी हानियां स्पष्ट आ ी हुई दिखाई देती है। व्यवहारवादी, बुद्धिवादी या विज्ञानवादी इसलिए चकराता है कि उसे तात्कालिक लाभ जाता हुआ दिखाई देता है। यह उसे वटोर रखने के लिए उत्सुक होता है, तहां दूसरा वडे लाभ को खोकर उसे मास करने के लिए नहीं ललचाता। उसकी उदासीनता श्रीर श्रटलता पहले को मूर्खता मालूम होती है, श्रौर पहले की यह उत्सुकता दूसरे को खोखलापन दिखाई देता है। सिद्धान्तवादी श्रीर श्रादर्शवादी को दर के परिणाम स्पष्ट देख पहते हैं, इसलिए वह राह के छोटे-बड़े प्रलोभनों श्रीर कठिनाइयों से विचलित न होता हुआ तीर की तरह चला जाता है-इस दहता, निश्चय, को पहले लोग अस में 'ग्रन्ध-श्रद्धा' कहते हैं श्रीर श्रपनी श्रदूरदर्शिता तथा श्रस्थिरताको 'बुद्धिमानी'। बहुत परिश्रम करने पर भी मेरी समक्त में यह बात नहीं छाती कि बुद्धि छौर विज्ञान कैसे हमें समाज-कल्याण के लिए फूठ-कपट श्रीर मार-काट के नतीजे पर पहुँचा सकते हैं ? हां, यह बात जरूर है कि नियम या सिद्धान्त महज दूर से पूजा करने या व्याख्यान देने की चीज नहीं है। वे जीवन में उता-रने; श्राचरण करने श्रीर मजा लेने की चीजें हैं। श्राप जीवन में उनका श्रानन्द लूटिए श्रीर कठिनाइयों, विपत्तियों, विध्न-वाधाश्रों, श्रांधी-स्फानों के श्रवसर पर श्रलग रहिए, फिर देखिए श्रापकी बुद्धि को कितना मोजन, कितना उत्साह, कितना बल श्रीर कितना तेज एवं उल्लास मिलता है! कठिनाइयों के श्रवसरों पर दुबक जानेवाली श्रापकी 'बुद्धि-मत्ता' पर श्रापको श्रपने श्राप भेंप श्राने लगेगी—'जैसी हवा देखो वैसा काम करी', इस नियम का खोखलापन श्रीर दिवालियापन श्रापको सम-माने के लिए किसी दलील की जरूरत न रहेगी।

(१७) जब यह कहा जाता है कि मूठ बुरा है, कपट बुरा है, हिंसा श्रीर शस्त्र-वल मनष्य-जाति के लिए श्रपेचाकृत कल्याणकारी नहीं सानित हम्रा है, यदि भीर सुधार भी कर दिये गये, पर भूठ, कपट या शस्त्र की समाज में स्थान रहने दिया गया तो मनुष्य शोषक श्रीर पशु ही बना रहेगा, तब यह श्रर्थ नहीं होता है कि जिन महान् पुरुषों ने श्रपने देश, जाति या धर्म की भलाई के लिए कभी-कभी भूठ-कपट का श्राश्रय लिया हो या शस्त्र-वल से काम लेना पढ़ा हो तो वे देश-सेवक श्रौर उपकारक न थे। उनके लिए तो, भ्राज के विचारों को रोशनी में, श्रधिक-से-श्रधिक इत्तना ही कहा जा सकता है कि यदि ने निरुक्त शुद्ध श्रीर निर्दोष साधनों से काम लेते तो श्रीर श्रधिक एवं स्थायी उपकार कर पाते । किंतु प्वोंक्त कथन का यह अर्थ अवश्य है कि यदि महज प्रणाली को तो बदल दिया; पर मनुष्य को सचा मनुष्य बनाने का प्रयत्न नहीं किया, उसके हाथ में एक स्रोर तलवार रहने दी गई स्रोर दसरी स्रोर सूठ-कपट का रास्ता खुला रहा, तो तलवार श्रीर शोषण को श्रमर ही समिन ए; श्रीर तबतक स्वतन्त्रता के नाम की कोरी माला जपते रहिए, स्वतन्त्रता के नाम पर स्वतन्त्रता का विगदा हुन्ना कोई रूप न्नाप पार्वेंगे न्नीर फिर गुलामी के गड्डे में गिर पड़ेंगे।

(१८) वहां सत्य श्रीर श्रहिंसा में सिक्रिय प्रेम है वहां बुद्धूपन ठहर ही नहीं सकता । उसे घोला देनेवाला खुद भी घोले में रहता है, श्रीर घोला खाता है । सत्य श्रीर श्रहिंसा के पालन करनेवाले को कदम-कदम पर विचार करना पडता हैं । सत्य का निर्णय करने के लिए उसे श्रपनी बुद्धि खूब दौड़ानी पड़ती है श्रीर उसे निष्प एनं निर्मल रखना पड़ता है। सत्य के अनुयायी को यह ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे कहने का भाव दूसरे ने गलत तो नहीं समक लिया है। इसलिए उसे श्रपनी वात में यथार्थता का पृरा ध्यान रखना पढता है। कितनी ही वाते न कहने लायक होती है-कितनी ही का कहना ज़रूरी हो जाता है। इसका उसे हमेशा विचार करना पडता है। ग्रहिंसाबादी होने के कारण उसे सदा अपनी बातों श्रीर व्यवहारों में इस बात का ध्यान रखना पढ़ता है कि दूसरे को श्रकारण ही दु:ख तो नहीं पहुँच गया। भरसक विना किसीको दुःख पहुंचाये वह अपने उद्देश्य में सफलता पाना चाहता है-इससे उसे बात-बात में विचार श्रीर विवेक से काम लेना पहता है। सस्य का प्रेमी होने के कारण वह सजग रहने का प्रयत्न करता है। ऐसी दशा में कोई कैसे मान सकता है कि सत्य श्रीर शहिसा का श्रत-यायी बुद्ध होता है श्रीर लोग उसे ठग लेते हैं ? हां, वह उच, उदार-हृदय, चमाशील, विश्वासशील होता है, इसलिए इससे भिन्न प्रकृति के लोग उसे बुद्धू भन्ने ही समक्त ले, पर जिन्हे सत्य श्रीर श्रहिंसा के महत्व का कुछ भी ज्ञान थ्रौर श्रनुभव है,वे ऐसा कदापि नहीं कह सकते। जहां बुद्धूपन होगा, वहां सत्य श्रौर श्रहिसा का श्रमाव ही होगा, अस्तिस्व नहीं।

# स्वतंत्रता—नीति के प्रकाश में

भारतीय स्वतंत्रता की साधना में धर्म, नीति, ईश्वर, विवाहप्रधा ये ऐसे विषय हैं जिन पर अन्सर चर्चा होती रहती है और एक ऐसा समूह देश में है जो इनका मखौल उड़ाता है और इन्हें जीवन के विकास के लिए अनावश्यक या हानिकर मानता है। अतएव यह आवश्यक है कि हम इन विषयों पर भी अपना दिमाग साफ कर लें और अपने विचार सुलका लें। नीति के प्रकाश में हम स्वतन्त्रता के स्वरूप को देखें और सममें। हम यह भी जान लें कि धर्म, ईश्वर, विवाह इनका मीति से, समाज-विकास से, क्या सम्बन्ध है और समाज के उत्कर्ष में इनका कितना स्थान है। धर्म के नाम से चिढ उठनेवाले भाइयों को जब यह बताया जाता है कि सत्य, अहिसा, पवित्रता, अस्तेय, अपरि-प्रह, भूतद्या, आदि धर्म के मुख्य नियम या श्रंग है तो वे या तो यह कह देते हैं कि ये आध्यास्मिक बातें है या उन्हें नीति-नियम बताकर धर्म से उनका नाता तोड़ देते हैं। अतएव हम देखें कि धर्म और नीति में क्या सम्बन्ध है और वे एक ही हैं या अलग-अलग।

मीति शब्द 'नय्' घातु से बना है, जिसका अर्थ है ले जाना। धर्म शब्द 'धृ' घातु से बना है, जिसका अर्थ है घारण करना। इससे यह भन्ने प्रकार जाना जाता है कि नीति का काम है ले जाना, प्रेरणा करना, संकेत करनां; और धर्म का कार्य है घारणा करना, स्थिर करना, पुष्टि करना। नीति जिस काम का आरम्भ करती है धर्म उसका पोषण करता है। नीति पहली सीढ़ी और धर्म दूसरी सीढ़ी है। नीति पहली आव-रयकता और धर्म दूसरी या अन्तिम।

एक मनुष्य का दूसरे से जब सम्बन्ध श्राता है श्रीर वे परस्पर व्य-बहार के नियम बनाते हैं तब उनका नाम है नीति। पर जब हम व्यक्ति, समाज के धारण, पोषण श्रीर विकास के नियम बनाते हैं तब उनका

१ देखिये परिशिष्ट ५ व ६—'हिंन्दू-धर्म की रूप-रेखा' श्रौर 'हिंन्दू-धर्म का विराट रूप ।'

नाम है धर्म । नीति को हम व्यवहार-नियम श्रीर धर्म को जीवननियम कह सकते हैं। इस अर्थ में नीति धर्म का एक अंग हुई। न्यवहार नियम जीवन-नियम के प्रतिकृत या विघातक नही वन सकते । इसलिए नीति धर्म के प्रतिकृत भ्राचरण नहीं कर सकती। वह धर्म की सहायक है, विरोधक और बाधक नहीं। धर्म के जितने नियम हैं, उन्हे हम स्थूल रूप में नीति कह सकते हैं। उनका वाह्यांग नीति है श्रीर जब वाह्य श्रीर श्च-तर,। स्थूल श्रीर सुच्म, दोनो रूपों श्रीर प्रभावों का ध्यान किया जाता है तब वे धर्म कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चोरी न करना नीति भी है और धर्म भी है। केवल किसीकी भौतिक वस्त को चराना नीति की भाषा में चोरी हुई; परन्तु मन मे चोरी का विचार भी आने देना, मन से चोरी कर लेना, या श्रावश्यकता से श्राधिक धन का संग्रह करना धर्म की भाषा मे चोरी हुई। नीति का विकास श्रीर विस्तार धर्म है। नीति यदि मांडलिक है तो धर्म चकवर्ती है। नीति यदि श्रंश है तो धर्म सम्पूर्ण है। नीति के विना धर्म लंगडा है श्रीर धर्म विना नीति विधवा है। नीति प्रेरक है और धर्म स्थापक। नीति मे गति है, जीवन है. धर्म में स्थिरता है. शान्ति है।

विचार के लिए जीवन भिन्न-भिन्न भागों में बंट जाता है-सामा-जिक, राजकीय, आर्थिक श्रादि। इसी कारण नीति श्रीर धर्म मे भी श्रंग-प्रत्यंग फूट निकले । केवल लोक-व्यवहार के नियम समाज-नीति. राज-काज के नियम राजनीति श्रौर श्रर्थ-व्यवस्था के नियम श्रर्थ-नीति कहलाये । ध्यान रखना चाहिए कि ये सब नीतियां परस्पर पोषक ही हो सकती हैं और होनी चाहिए। किसके मुकाबले में किसे तरजीह दी जाय यह प्रश्न जरूर उठता है । पर यह निर्विचाद है कि इन सबका सम्मिलिस परिखाम होना चाहिए ज्यवहार की सुख्यवस्था, जीवन का उत्कर्ष, जीवन का नियमन । राज-काज श्रौर श्रर्थ-साधन ये समाज-व्यवस्था श्रौर सामा-जिक सङ्गठन के संयोजक हैं। इसलिए सामाजिक जीवन में राज-सत्ता या राजमीति को अथवा अर्थ-बल को इतनी प्रधानता कदावि न मिलनो चाहिए कि जिससे वे समाज को श्रपाहिज श्रौर पंग्र बना डालें। भीति ऐसी श्रव्यवस्था को रोकती है श्रौर धर्म उसे बल प्रदान करता है। भीति में जहां केवल सद्ब्यवहार का बोध होता है वहां धर्म में निरपेस्ता का भी भाव श्राता है । नीति बहुत श्रंशो तक सापेच्य है, श्रर्थात् इसरे से सदश व्यवहार की भ्राशा रखती है; परन्तु धर्म केवल श्रपने ही कर्त्तव्य पर दृष्टि रखता है। दूसरा श्रपने कर्तंब्य का पालन च करता हो, उसके लिए निश्चित नियम के श्रनुसार न चलता हो, तब भी धार्मिक मनुष्य श्रपने कर्त्त्वय से मुंह न मोडेगा; श्रपनी श्रोर से नियम का भंग न होने ' देगा। नीति का श्राधार न्याय-भाव है श्रोर धर्म का कर्त्त्व्य-भाव या सेवा-भाव। सेवा-भाव का श्रयं है श्रपने हित को गौण समककर दूसरे के हितको प्रधान समस्तना श्रीर उसकी पूर्ति मे श्रपनी शक्ति लगाना। न्याय समान-व्यवहार की श्राकांचा रखता है श्रोर कर्त्तं व्य निरपेच होता है। नीति जीवन-विकास की प्रथमावस्था है श्रीर धर्म श्रंतिम श्रथवा परिपक्व।

श्रव हम देख सकते हैं कि नीति श्रीर धर्म एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। जीवन से तो दोनों किसी प्रकार पृथक् हो ही नहीं सकते। नीतिमान को हम दूं सदाचारी कहते हैं, श्रीर धार्मिक उसे कहते हैं, जी निरपेच-भाव से धर्म के नियमों का पालन करता है। जब हम बिना किसी श्रपेचा के, फलाफल की चिन्ता को छोड़कर, श्रपेने कर्तव्य का पालन करते हैं तब उस भावना या स्पिरिट का नाम है धार्मिक-वृत्ति। यह धार्मिक-वृत्ति ही श्रद्धा की जननी है। यह विश्वास कि मेरा भाव और श्राचरण श्रव्हा है तो इसका फल श्रव्हा ही होगा, श्रद्धा है। धार्मिक जीवन के बिना यह दृढ-विश्वास मनुष्य में पैदा नहीं हो सकता। यही कारण है, जो धार्मिक मनुष्य श्रवसर कहर होते हैं। कभी-कभी उनकी कहरता हास्यास्पद हो जाती है, यह बात सही है; परन्तु यह तो उनकी वृत्ति का दोष नहीं, विवेक की कमी है।

यह विवेचन हमें इस नतीजे पर पहुँचता है कि नीति श्रीर धर्म के बिना मनुष्य का वैयक्तिक श्रीर सामाजिक जीवन बालू पर खड़ा हुआ महल है। नीति श्रीर धर्म का मखील उड़ाकर हम श्रपने कितने श्रज्ञान श्रीर श्रविवेक का परिचय देते हैं, यह भी इससे अली-मांति प्रकट हो जाता है। जब कि व्यवहार-नियम के बिना समाज-व्यवस्था श्रसंभव है, जब कि निरपेचता के बिना श्रीर उन नियमों के सूचम श्रीर व्यापक पालन के बिना—श्रशीत धर्माचरण के बिना—समाज की स्वार्थ-साधुता या शोषण वृत्ति श्रतएव जन-साधारण का पीड़न मिट नही सकता तो नीति श्रीर धर्म की श्रवहेलना श्रीर दिल्लगी करके हम श्रपना श्रीर समाज का कौनसा हित-साधन कर रहे हैं, यह समक्ष में नही श्राता। हमें चाहिए कि हम हर बात को शान्ति श्रीर गहराई के साथ सीचें श्रीर किर उसका

विरोध या खरहन करें, श्रन्यथा हम समाज श्रौर स्वतंत्रता के सेवक यनने के बदले घातक सिद्ध होंगे।

### २ जीवन और धर्म

यरोप के जीवन में जो स्थान कानून का है, श्रमेरिका की मस-मस में जो महत्व विधान ( Constitution ) का है, उससे कहीं व्यापक श्रीर गहरा श्रमर धर्म का भारतवर्ष के जीवन के श्रंग-श्रंग में पाया जाता है। यह ठीक है कि इसकी व्यापकता ने एकांगी श्रीर स्वार्थ साध लोगों से बहे-बढ़े श्रनर्थ कराये हैं, काफी अम श्रीर पाखरड को फैलाने का श्रव-सर दिया है, जिसके फलस्वरूप एक श्रोर धर्म का शुद्ध तेज छिप-सा गया है भौर उसके याह्य एवं बिगडे हुए रूप को देखकर कुछ लोग उसी से घणा करने लगे हैं। इसमें धर्म का कोई दोष नहीं है। मनुष्य के श्रन्दर श्रव्ही से श्रव्ही चीज का भी श्रपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करने की जो प्रवृत्ति अवतक चली आ रही है वही इसकी जिम्मेदार है। समाज श्रीर राष्ट्र के प्रबन्ध-संचालनश्रीर संगठन के लिए श्रवतक श्रव्छे से अन्छे नियम श्रीर विधि-विधानों का श्राविर्माव हुआ है। परन्तु मतु-ष्य की स्वार्थ-साधुता याशोषणवृत्ति ने उनको विगाह कर ही छोडा है। ऐसी दशा में जानकार और जिम्मेदार मनुष्य का यही काम है कि वह वाहरी श्रावरणों श्रोर बुराइयों के श्रन्दर से चीज की श्रसलियत की सममें, उसके प्रकाश को फैलावें श्रीर मनुष्य की दुरुपयोग करने की क्रप्रवृत्ति को दूर करने का हार्दिक प्रयत्न करें।

धर्म वास्तव में उन नियमो या विधानों के संग्रह का नाम है, जिनके बल पर मनुष्य और समाज की लोकिक और आत्मिक उन्नति, पोष्ण और रच्या होता रहे। इन नियमों में सत्य और ग्रहिसा का सर्वोच्च स्थान है। मनुष्य और ईश्वर के पारस्परिक सम्बन्ध-मात्र को जो कहीं-कहीं धर्म बताया गया है, अथवा बाहरी किया-कांडों को जो धर्म का सर्वस्व मान लिया गया है, यह एकांगी लोगों की धारणा का फल है। पारलौकिक, आध्यात्मिक वा ईश्वर-सम्बन्धी विषय धर्म का एक धंन मात्र है, धर्म का सर्वस्व नही। भारतीय प्राचीन धर्म-प्रन्थों में धर्म के दो विभाग-माने गये हैं। मोज-धर्म और च्याहार या संसार-धर्म और समाज-च्यास्था समाजोन्नति-सम्बन्धी सांसारिक विभाग को संसार-धर्म जीर समाज-

कहा गया है। लोग जो धर्म के नाम से चिद उठते हैं उनका कारण यह है कि मोच-धर्म श्रौर खासकर उसकी ऊपरी बातों पर इतना जोर दिया गया कि जिससे वह श्रनेकांश में ढोंग रह गया श्रौर दूसरी श्रोर सामा-जिक श्रौर राष्ट्रीय धर्म की इतनी उपेचा की गई कि जिससे दोनों श्रंगों की समतौताता श्रीर सामंजस्य बिगड़ गया। ज्यावहारिक श्रथवा सांसारिक श्रीर श्रात्मिक या पारलौकिक जीवन मन्ष्य का एक दूसरे से इतना मिला हुआ है, इतना एक दूसरे पर अवलस्थित है, कि किसी एक की उपेचा दूसरे का सत्यानाश है। सोच-धर्म और उसके बाह्य श्रंगों पर जोर देने का परिखास यह हुआ कि लोग प्रत्यच जीवन से घनिष्टं सम्बन्ध रखने चाली बातों से उदासीन हो गये. पुरुषार्थी जीवन कोरा भाग्यवादी जीवन वन गया। छौर भारत छाज छपने तसास श्रच्छे संस्कारों के होते हुए भी गुलाम बना हुआ है। इसी तरह अब यदि केवल लौकिक, सामाजिक, ब्यावहारिक या संसारी वातों को ही महरव देकर जीवन के अत्यंत महरवपूर्ण भारिमक भंग की उपेचा की तो इसका परिणाम और भी भयंकर होने की सम्भावना है। ब्रनियाद या जह की तरफ ही हमेशा देखने वाला श्रीर मकान के खरमों दीवारों. छतों की या पेड़ की डालियों श्रीर फल-फ़लों की उपेना करने वाला किसी दिन मकान को गिरा हुआ और पेड को निरुपयोगी पायेगा; श्रौर बुनियाद या जड़ से ध्यान हटाकर फलफ़ल और खम्मे दीवारों में श्रटक रहने वाला जिस तरह किसी दिन यकायक अपने मकान और पेड़ को गिरा श्रौर सुखा पावेगा उसी तरह जीवन के दो में से किसी भी विभाग की उपेचा करने वाला सदा घाटे में ही रहेगा।

जो लोग यह समसते हैं कि जीवन का आत्मिक भाग फिजूल है या हानिकर है, वे भूल करते हैं। जीवन का व्यावहारिक या सांसारिक भाग वह है, जिससे बाहरी परिणाम जल्दी और स्पष्ट दिखाई पड़ता हो। श्रात्मिक भाग वह है, जिसमें उसके सूचम कारण और बीज लिए हुए हों। जिस प्रकार जब को पकड कर बैठ जाने और फल-फूल की तरफ ध्यान न देने वाला एकाड़ी और अध्यावहारिक है, उसी प्रकार फल पर ही चिपक रहने वाला भी एकदेशीय और अदूरदर्शी है। स्थूल और सूचम दोनों रूपों पर दृष्टि रखने वाले मनुष्य का ही जीवन वास्तव में उपयोगी और सफल कहा जा सफला है।

भाजकल धर्म को कोसना एक फैशन बन गया है। पर धर्म को

कोसना मनुष्य-जीवन को बुनियाद को वहाना है। धर्म का अर्थ है मनुप्य-जीवन का नियामक या व्यवस्थापक। क्या आप नहीं चाहते कि
आपके जीवन में कुछ नियम हों—ऐसे नियम हों जिनसे आपका और
समाज का जीवन बने और सुधरे ? यदि चाहते हैं तो फिर उन नियमों
के संग्रह या अधिष्ठान अर्थात् धर्म से क्यो घबराते हैं ? ऊपर कहा ही जा
चुका है कि सत्य और अहिंसा धर्म के मुख्य अंग हैं, दो पाँव हैं। मनुष्य-जीवन
में इन दोनों की उपयोगिता और अनिवार्यता पहले सिद्ध की जा चुकी है।
यदि आप अपनी रचा और विकास चाहते हों तो आपको सत्य को अपनाना ही होगा, यदि आप दूसरे की रचा और उन्नति चाहते हों, तो
आपको शहिंसा की आराधना करनी होगी। सत्य की साधना के बिना
आपको स्वतंत्रता अनुष्या नहीं रह सकती। एक व्यक्तिगत और दूसरा
समाजगत धर्म है। इसीजिए 'सत्यान्नास्ति परोधर्मः' और 'श्राहंसा
परमोधर्मः' कहा है।

घार्मिक जीवन के मानी हैं नैतिक जीवन। नैतिक जीवन के मानी हैं सज्जन, सुज्यवस्थित, जीवन। सज्जन-जीवन के मानी हैं मानवी जीवन। ऐसी दशा में यदि श्राप धर्म से इन्कार करते हैं तो गोया श्राप मानवता को नहीं चाहते हैं। धर्म एक कान्न है, जो मानवता का पूर्ण विकास करता है। धर्म मनुज्यता का पथ-प्रदर्शक है। धर्म वह सडक है, जिस पर मानव-विकास दौडता हुशा चलता है। जिससे मनुज्य-समाज की रचा श्रीर उन्नति होती है, वह धर्म है।

ती फिर कई लोग धर्म के नाम से चिद्दे क्यों हैं १ इसलिए कि एक तो उन्होंने मजहव को धर्म समस्र लिया है, फिर धर्म के असली रहस्य को समस्रने की चेष्टा नहीं की है और अज्ञ तथा अल्पर्जों में धर्म के नाम पर जो अल्ट-सल्ट बार्ले प्रचलित हैं उन्हीं आडम्बरों को धर्म मान लिया है। वास्तव में हम हिन्दुओं के यहां तो सार्वजनिक धर्म के ये सच्चा बताये गये हैं।

श्रहिंसा सत्यमस्तेयं शौचिमिन्द्रिय निप्रहः।
एतं सामासिकं धर्मे चातुर्वपर्येऽत्रवीन्मनुः।॥१॥
श्रहिंसा सत्यमस्तेयमकाम-क्रीध-खोभला।
भूतप्रियहितेह च धर्मोऽयं सार्ववर्षिकः॥२॥
श्रश्रांत्—हिंसाम करना, सत्य का पालम करना, पविश्रता की

रक्ता करना, इन्द्रियों को वश में रखना यह चारों वर्णों का धर्म संज्ञेप में मनुने कहा है ॥१॥ श्रोर

हिंसा न करना, संत्याचरण करना, चोरी न करना, विषयेच्छा न करना, गुस्सा न रखना, लोभ न करना, विषक संसार के प्राणीमात्र का प्रिय और हित करना यह सब वर्णों का धर्म है ॥२॥

इससे पता लगेगा, इसमें कोई बात ऐसी नहीं है जो गहिंत हो, या जन-समाज के लिए हानिकर हो। यितक बहुत श्रनुभव के बाद समाज की सुन्यवस्था श्रीर उन्नित के लिए इन नियमों की रचना की गई है। श्रतएव धर्म की श्रवहेलना करना, उसे मिटाने की चेष्टा करना, एक तो श्रपना श्रज्ञान प्रकट करना है श्रीर दूसरे मनुष्य की प्रगति की ही जब काटना है।

मजहब या सम्प्रदाय धर्म से भिन्न चीज है। मजहब श्रसत में दो वातों को प्रकट करता है (१) एक तो मनुष्य का ईश्वर के साथ संबंध थ्रौर (२) विशिष्ट मत-प्रवर्तकद्वारा प्रचलित साम्प्रदायिक रीति-नीतियां। ज़िलू मत प्रवर्तक ने ईश्वर-संबंधी जैसी कल्पना की है वैसा ही संबंध उसके अनुयायियों का ईश्वर से रहा है, और कुछ बाह्याचार ऐसे बना दिये हैं जो मनुष्य की बुद्धि को अर्वथा सन्तुष्ट नहीं कर सकते। इसी तरह कुछ साम्प्रदायिक रीति-नीतियां भी चल पड़ी हैं। उसका मूल स्वुरूप चाहे कुछ तथ्य रखता भी हो पर उसके बाह्य स्वरूप ने इतना बिगाइ पैदा कर दिया है कि श्रव वे एक पाखरह श्रीर श्रादम्बर-मात्र रह गई हैं। पर इन्हें कोई भी समकदार अपना धर्म या धर्म का आव-व्यक अंश नहीं कहेगा। इनमें समयानुसार सदा परिवर्तन और संशो-धन होता श्राया है, किन्तु धर्म का मुख्य श्रंग, धर्म का मूल स्वरूप सदा एक-सा रहा:है श्रीर रहेगा। जिन नियमों के श्राधार पर सारी सृष्टि चंत रही है, सारे समाज का संगठन हुआ है, धर्म का संबन्ध तो सिर्फ उन्हींसे है। उनके श्रतिरिक्त जितनी वार्ते धर्म के नाम से प्रचित्त ही गई है वे सब्संशोधनीय, परिवर्तनीय और स्थाज्य हैं।

इतने विवेचन से हमने जान लिया कि धर्म का जीवन में उतना ही स्थान है जितना कि शरीर-रचना में इत्य को है। यदि हम घर्म के शुद्ध श्रीर उज्ज्वस रूप को देखेंगे तो उसपर सुग्व श्रीर कुरबात हुए विवा न रहेंगे।

## ३: ईश्वर-विचार

धर्म-विचार में ईश्वर का जिक श्रवश्य श्राता है। वैसे-ईश्वर के सम्बन्ध में लोगों की भिन्त-भिन्न धारणाएं है। कोई उसे एक वस्तु मानते हैं और कोई तत्व । सर्व-साधारण श्रवतारों श्रीर देवी-देवतार्श्रो के रूप में उसे मानते हैं। जंगली जातियां जीव-जन्तु पेड स्त्रीर पशु को ईश्वर सममती है। कई लोग भूत-प्रेत को ईश्वर का रूप मानते हैं। कितने ही मूर्ति की, गुरु की, ईश्वर सममते हैं। श्रामतौर पर लोग ईश्वर को सप्टिकर्त्ता, जगसंचालक, सर्व-शक्तिमान्, मंगलमय, पतितपावन मानते हैं | वे सममते हैं, ईश्वर कही ग्रासमान मे वैठा हुश्रा राज्य कर रहा है । वह सारे ब्रह्माएड का महाराजा है, उसके श्रनेक दास-दासियां है, श्रनेक रानियां-पटरानियां है: उसका दरवार है, न्याय श्रौर पुलिस-विभाग है, पुरायात्मा को वह स्वर्ग देता है, पापी को नरक में पहुँचाता है। अपनी-श्रपनी समक श्रीर पहुँच के श्रनुसार लोगों ने ईश्वर को तरह-तरह से मान रक्ला है। फलतः जितने विचार उतने ईश्वर हो गये हैं। हरेक अपने ईश्वर को वडा श्रीर श्रन्छा सममता है श्रीर दूसरे के ईश्वर को छोटा श्रोर मामूली । गंबार लोग श्रपने-श्रपने ईश्वर का पक्ष लेकर लड भी पडते हैं । हिन्द-मुसलमान भी तो अपने-अपने ईश्वर के लिए घंटा-घड़ियाल श्रीर नमाज के सवाल पर श्रापस में खून-खरावी कर बैठते है। ईसाइयों श्रीर मुसलमाना के धर्भयुद्ध ईश्वर ही के नाम पर तो हुए हैं। बौदो, जैनों श्रौर बाह्यणों में भी ईश्वर ही के लिए लड़ाइयां हुई हैं। ऐसी दशा से एक विचारशील मनुष्य के मन में यह प्रश्न उठता है कि श्राखिर यह ईश्वर है क्या चीज ? यह है भी या नहीं ? है तो इसका श्रसती रूप क्या है ? इस प्रश्न पर विचार् करनेवाले दुनिया के तत्वदर्शी तीन भागोंमें बँट गये हैं (१) त्रास्तिकं(२) नास्तिक श्रौर (३) श्रज्ञ यवादी। श्रास्तिक वे जो मानते हैं कि ईश्वर नामक कोई नेजिज है: नास्तिक वे जो कहते हैं कि ईश्वर-वीश्वर सब ढोंग है; अङ्गेयवादी वे जो कहते हैं, भाई, कुछ समक में नहीं श्राता वह है-या।नहीं। श्रास्तिकों में तीन प्रकारके खोग हैं-

- (१) वे जो ईश्वर को वस्तुरूप-राक्तिरूप-मानते हैं।
- (२) वे जो न्यक्तिरूप मानते हैं।
- (३) वे जो सत्वरूप मानते हैं।

शक्ति और तत्वरूप में ईश्वर निर्गुण-निशकार माना जाता है और न्यक्ति-रूप में सनगा-साकार मानकर उसकी पूजा-सर्चा की जाती है। मुक्ते तो ऐसा लगता है कि हम ईश्वर को एक श्रादर्श मानें। श्राखिर ईश्वर की करपना या अनुभव करनेवाला है तो मनुष्य ही। श्रारम्भ में चमत्कार-जनक श्रोर भयकारक वस्तु को वह ईश्वर मानने लगा, श्रपनी रचा के लिए उसकी प्रार्थना करने लगा। बाद को वह उसे मंगलदायक श्रोर पितत-पावन समस्ते लगा श्रोर श्रपने भले के लिए उसकी स्तुति करने लगा। जब उसकी खोज श्रोर श्रनुभव श्रोर श्रागे बढ़ा श्रोर प्रत्येक मिन्न रूप रखनेवाली वस्तु में भी एक चीज उसे समान-रूप में (Common) दिखाई देने लगी तब उसे उसने एक तत्व-रूप माना। मनुष्य-जाति के विचार श्रोर श्रनुभव में जैसे-जैसे फर्क पढ़ता गया, बैसे-वैसे ईश्वर के रूप श्रीर सत्ता में भी श्रन्तर होता गया। श्रागे बढ़ना, ऊँचा उठना श्रोर सुख पाना; ये तीन इच्छायें मनुष्य-माश में सामान्य रूप से दिखाई पड़ती हैं। उसे एक ऐसे श्रादर्श की श्रावश्यकता प्रतीत हुई, जो इन इच्छाओं की पूर्ति में सहायक हो। उसने तमाम शक्तियों, श्रच्छादयों श्रोर पवित्रताओं का एक समुस्चय बनाया श्रीर उसको श्रपना ईश्वर, श्राराध्यदेन, श्रन्तिम लक्ष्य मान लियां।

यह स्पष्ट है कि मनुष्य अपूर्ण श्रधकचरा पैदा हुआ है। वह पूर्णता की श्रीर जाना चाहता है। वह गुर्ण श्रीर दोष से युक्त है। दोषों को दूर करके वह गुरामय बन जाना चाहता है। जब गुरामय बन जाता है और इस स्थिति में स्थिर रहता है, तब वह अपने अन्दर निगु शास्त का अनुभव करने लगता है। वह जगत् के वास्तविक सत्य श्रीर तथ्य को पा लेता है। इसीलिए कहते हैं कि सत्य ही परमेश्वर है। सत्य या ईश्वर एक श्रादर्श है। दूसरे शब्दों में तमाम श्रव्छाइयों श्रीर सच्चाइयों का समूह ईश्वर है। या यों कहें कि ईश्वर वह वस्तु है जिसमें संसार की तमाम अच्छाइयों, अच्छी शक्तियों और अच्छे गुर्खों का समावेश है। ईश्वर वह श्रादर्श है, जहां से तमाम श्रच्छी श्रीर सन्ची बातों का श्रारंभ श्रीर श्रंत होता है। वहां से भ्रन्छी श्रीर सच्ची बातें एवं श्रन्छाहयों श्रीर सच्चाइयों का उद्गम श्रीर स्फ़रण होता है। जो श्रादर्श मनुष्य को बराइयों से हटाकर श्रव्छाइयों की तरफ, श्रसत्य की श्रोर से हटाकर सत्य की श्रोर खींचता है, वह ईश्वर है। श्रादर्श एक चुम्बक होता है। मनुष्य को श्रपनी उन्नति के लिए श्रादर्श बनाना पडता है। कई ऐति-हासिक या पौराणिक पुरुष श्राज भी मिन्न-भिन्न बातों श्रीर गुर्खों में इमारे लिए श्रादर्श हैं। श्रादर्श वह वस्तु है जिसके श्रनुसार मनुष्य धपने को बनाना चाहता है। मनुष्य अपनी रुचि के ही अनुसार अपनेको बनाने की कोशिश करता है। रुचि सबकी भिन्न-भिन्न होती है इसीलिए आदर्श भी सबके भिन्न-भिन्न होते हैं। परन्तु कोई मनुष्य इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि उसे अच्छा बनने की, सच्चा बनने की चाह नहीं है। सबकी इसमें रुचि पाई जाती है। इसलिए अच्छाई और सच्चाई का आदर्श, ईश्वर, सबके रुचि की वस्तु हुआ। राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, ये ईश्वर की किसी-न-किसी अच्छाई और सच्चाई के प्रतिनिधि हैं। इस-लिए लोग इनमे आंशिक ईश्वरस्य का अनुभव करते है।

मनुष्य ने श्रपनी श्रावश्यकताश्चों के अनुसार तीन बड़े गुयों श्चौर शिक्तियों का त्रारोप ईश्वर में किया (१) सर्वशिक्तमत्ता, (२) मंगल-मयता श्रौर (३) पतित-पावनता। मनुष्य शिक्त का उपासक है। वह वाहता है कि तमाम शिक्तयों का सम्मेलन उसमें हो। कर्तव्य-पथ में चलने के लिए उसके पास श्रतुल बल श्रौर साहस हो। इसलिए उसने ईश्वर को सर्वशिक्तमान् माना श्रौर उससे बल पाने की चेष्टा करने लगा। मनुष्य चाहता है कि वह दुःखों, कर्ष्टों, यातनाश्चों, विष्नों श्रौर संकटों से मुक्त रहे श्रथवा इनसे ववरा न जाय। श्रतएव उसने ईश्वर को मंगलमय माना श्रौर सदा मंगल चाहने लगा। इसी प्रकार जब वह दुष्कर्म कर बैठता है तब उससे मुक्त होने या कँचा उठने के लिए किसी भावना का सहारा चाहता है। इसीने ईश्वर को पतित-पावनता को जन्म दिया। इसके द्वारा वह यह स्फूर्ति पाता है कि ईश्वर गिरे दुश्चों को उठाता है, दुलियों को श्रपनाता है, सताये हुश्चों को उवारता है। इससे उसे श्रपने उद्धार का श्राश्वासन मिलता है। श्रपनी कमजोरियों को दुर करने में उत्साह मिलता है।

किन्तु इसपर यह कहा जा सकता है कि मनुष्य के लिए इतने परावलम्बन की क्या आवश्यकता है ? मनुष्य स्वयं अपनी बुद्धि से अच्छे और बुरे का निर्णय करके अच्छाई को क्यों न अहण करता रहे ? तत्त्वतः यह बात ठीक भी समसी जाय तो कुछ गिने-चुने लोगों का काम तो बिना किसी आलम्बन के चल जाय; किन्तु सर्वसाधारण तो अज्ञ या अक्पज्ञ होते हैं। साधारण लौकिक या व्यावहारिक कार्यों के लिए भी उन्हें दूसरों का सहारा लेना पहता है तब अपने जीवन को बनाने या सुधारने के जैसे कठिन और अमसाध्य काम के लिए क्यों न

उन्हें एक श्रन्छे श्रादर्श के श्राकर्षण श्रौर पथ-प्रदर्शन की श्रावश्यकता रखनी चाहिए ?

रुचि श्रीर भावना के श्रनुसार श्रादर्श में भिन्नता हो सकती है श्रीर इसीलिए हम ईरवर के भिन्न-भिन्न रूपों को देखते हैं। ईरवर को मानना बुरा नहीं है, बुरा है उसकी श्रम्तिव्यत को, श्रपने सच्य को भूल जाना। ईरवर हमारे कल्याय, उत्कर्ष, विकास, सुधार या पूर्णत्व के लिए बना है, न कि श्रपनी ऊपरी पूजा-श्रची में ही लोगों का सारा समय श्रीर बहुतेरी शक्ति का श्रपन्यय कराने के लिए। ईरवर का ध्यान, पूजा उपासना हमारे कल्याया के साधन हैं, खुद साध्य नहीं है। साध्य है— ईरवरत्व को प्राप्त करना, सत्य या पृर्णत्व को पहुँचना। इसे हमें कदापि न सुलाना चाहिए।

क्या कोई मृतुष्य इस बात से इन्कार करेगा कि वह उपिक श्रीर समाज का हित, विकास, या पूर्णता चाहता है ? यदि यह प्रत्येक मृतुष्य की श्रमीष्ट है, तो फिर पूर्णता के श्रादर्श या प्रतिनिधि को श्रनावस्यक श्रथवा हुरा कैसे कहा जा सकता है ? मृतुष्य के स्वार्थ या श्रज्ञान ने यदि उस श्रादर्श में मिल्लिता उत्पन्न कर दी है, उसे विगाह दिया है, तो हुद्धिमान् श्रीर समाज-हितेच्छु का काम है कि श्रसली श्रादर्श उसके सामने रनले, उसकी श्रस्तियत उसे बताता रहे। यह न होना चाहिए कि मनली को मारने गये तो नाक भी काट हाली।

श्राशा है, हमारे शंकाशील श्रीर विज्ञानवादी पाठक ईश्वर के हस रूप पर, इसकी उपयोगिता श्रीर व्यावहारिकता पर विचार करने की कृपा करेंगे। श्रसलियत को लोजने की धुन में उन्हें श्रसलियत को ही न लो वैटना चाहिए। मनुष्य सूच्म श्रर्थ में पूर्ण स्वावलम्बी कदापि नहीं हो सकता। वह परस्पराश्रयी है; क्योंकि वह समाजशील है। जब एक व्यक्ति का काम दूसरे व्यक्ति के सहारे के विना नहीं चलता श्रीर हम परस्पर सहयोग को बुरा नहीं समसते हैं तब किसी श्रादर्श का सहार क्यों श्रवाब्द्यनीय समस्ता जाना चाहिए ?

#### ४ : विवाह

एक मस ऐसा चलता हुआ देख पड़ता है कि स्त्री-पुरुषों के बन्धन सें वंघने की आवश्यकता ही नहीं। यह इच्छा-तृष्ति का विषय है— जैसे मौका पड़ आय, इच्छा तुष्त कर की आप। कुछ कोग ऐसा भी मानते हैं कि यह एक प्रकार का पतन है। श्रादर्श श्रवस्था तो स्त्री-पुरुषों का एक सान्न ब्रह्मचर्य-मय जीवन ही है। ऐसी हालत में यह श्रावश्यक है कि विवाह के रहस्य को हम श्रव्छी तरह समम्म लें।

विवाह के मूल पर जब मै विचार करता हूँ, तो मुक्ते ऐसा मालूम होता है कि श्रारम्भ से त्रिवाह शारीरिक सुख श्रथवा इन्द्रियाराधन के **बिए शुरू हुन्ना । यह तो सबको मानना ही होगा कि स्त्री** श्रौर पुरुप में एक श्रवस्था के बाद एक कोमल विकार उत्पन्न होने लगता है, जी दोनों को एक दूसरे की ओर खींचता है। एक अवस्था के बाद यह विकार .लुप्त हो जाता है। मेरा खयाल है कि श्रादिम काल में स्त्री-पुरुष इस विकार की तुप्ति स्वतंत्र रूप से कर लिया करते थे-विवाह-वन्धन में पढ़े विना ही वे परस्पर श्रपनी भूख बुक्ता लिया करते थे। पर जब कौटुम्बिक श्रीर सामाजिक जीवन श्रारम्भ हुश्रा, तब मनुष्य को ऐसे सम्बन्धों का भी नियम बना देना पड़ा, श्रयवा यो कहिए कि; जब उसने इन उच्छ्ंखलताश्रों के दुष्परिणामों को देखा, तब उसकी एक सीमा बांधना उचित समका और वहीं से कौटुन्विक जीवन की शुरूश्रात हुई । एक स्त्री का अनेक पुरुषों से और एक पुरुष का अनेक स्त्रियों से सम्पर्क होते रहने से गुप्त रोग फैलने लगे होंगे। सन्तान-पालन श्रौर संतित-स्नेह का प्रश्न उठा होगा । विरासत की समस्या खड़ी हुई होगी। तब उन्हें विवाह-ज्यवस्था करना जाजिमी हो गया। विवाह का उहे इय है, एक स्त्री का एक पुरुष के साथ सम्बन्ध रखना। इसके विपरीत श्रवस्था का नाम हुआ न्यभिचार । उन्हें ऐसे उपनियम भी बनाने पड़े, जिनसे कारणवश एक पुरुष का एकाधिक स्त्री से भ्रथवा एक स्त्री का एकाधिक पुरुष से संबंध करना जायज समसा गया। विवाह-संस्कार `होने के पहेले स्त्री-पुरुष का परस्पर शारीरिक संबंध हो जाना व्यभिचार कहलाया । इसी प्रकार विवाहित स्त्री-पुरुष का दूसरे स्त्री-पुरुष से ऐसा संबंध रखना भी व्यभिचार हुआ।

फिर जब मनुष्य ने देखा कि यह सीमा बांघ देने पर भी लोग विषय-भोग में मस्त रहने लगे, तब उसने यह तजवीज की कि विवाह इंदिय-तृष्ति के लिए नहीं, संतति उत्पन्न करने के लिए हैं। स्त्री-पुरुष तभी सम्भोग करें, जब उन्हें संतित कीं इच्छा हो। फिर जैसे-जैसे मनुष्य जाति का श्रनुभव बढ़ता गया, विचार-दृष्टि विशाल होती गईं, तैसे-तैसे उसके जीवन का श्रादर्श भी ऊंचा उठता गया। श्रव मनुष्य की विचार-शीलता इस अवस्था को पहुँची है कि विवाह न शारीरिक सुख के लिए हैं। सुख संतति उत्पन्न करने के लिए हैं; वह तो आत्मोन्नति के लिए हैं। सुख वृष्ति और संवति उसका परिखास भन्ने ही हो, वह उद्देश्य नहीं। इस उद्देश्य से जो गिर गया वह शारीरिक सुख, इंद्रिय-वृक्ति और संतति पाकर रह गया—आगे न बढ सका। श्रव तो श्रेष्ठ विवाह वह कहलाता है, जो दोनों को श्रपने जीवन-कार्य को पूरा करने में सहायक हो; योग्य वर-वधू वे कहलाते हैं, जो विकार के श्रधीन होकर नहीं, बल्कि समान उद्देश्य और समान गुखों से श्रेरित होकर विवाह करते हैं। ऐसे विवाहो के रास्ते में जाति, धर्म, मत, धम, ये बाधक नहीं हो सकते।

जाति, धर्म, मत श्रादि का विचार विवाह के सम्बन्ध में करना कोई श्रात्मिक श्रावश्यकता नहीं है। यह तो कौटुम्बिक या सामाजिक सुविधा का प्रश्न है जो कि श्रात्मिक श्रावश्यकता के मुकाबते में बहुत गौण वस्तु है। जो विवाह इन्द्रिय-तृष्ति श्रीर कौटुम्बिक सुविधाश्रों के लिए किये जाते हैं, वे कनिष्ठ हैं, श्रीर उनके विषय में इन सब बातों का लिहाज रखना श्रनिवार्य हो जाता है।

फिर भी ज्यभिचार से, विवाह-संस्कार से पहले स्त्री-पुरुषों के ऐसे सम्बन्ध हो जाने अथवा विवाह शेष्ट ही है। व्यभिचार की स्वतंत्रता सामाजिक और नैतिक अपराध इसलिए है कि श्रव मनुष्य-जाति उन्ति की जिस सीडी पर पहुँच चुकी है उससे वह उसे पीछे हटाती है—आजतक के उसके अम, अनुभव और कमाई पर पानी फेरती है। मनुष्य-जाति अपनी इस अपार हानि को कदापि सहन नहीं कर सकती। अपनी इसी संस्कृति की रक्षा के निमित्त मनुष्य के विवाह को यहां तक नियमित करना पड़ा कि स्वपत्नी से भी नियम-विपरीत सम्भोग करने को व्यभिचार उहरा दिया। अब तो विचारकों की यह धारणा होने लगी है कि आत्मिक उद्देशों की पूर्ति के लिए जो विवाह किये जाते है उनमे स्त्री-पुरुष यदि संयम न रख सकें तो वह भी एक प्रकार का ज्यभिचार ही है।

५ : विवाह-संस्कार

विवाह-संस्कार हम हिन्दुओं का बहुत प्राचीन संस्कार है; सोलह संस्कारों में एक है। गृहस्थाश्रम का फाटक है। जो कन्या या युवक गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहता है, उसके लिए विवाह-संस्कार आव- श्यक है। जो कन्या या युवक ब्रह्मचर्य-पूर्वक सारा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उनके लिए यह झावश्यक नहीं हैं। विवाह के मुख्य उद्देश मेरी समक्ष के श्रजुसार तीन हैं—

- ३ कुद्रती इच्छा की पूर्ति।
- २ धर्मका पालन।
- ३. समाज का कल्याए।

थ्रब हम क्रम से इनपर विचार करें— क़दरती इच्छा की पूर्ति

एक श्रवस्था से लेकर एक श्रवस्था तक स्त्री श्रीर पुरुष दोनों के मन में विवाह करने की इच्छा पैदा होती है श्रीर रहती है। उस श्रवस्था में छुद्रत चाहती है कि स्त्री-पुरुष एक साथ रहकर जीवन न्यतीत करे। समाज-शास्त्रियों ने यह श्रवस्था लड़की के लिए १४-२० से लेकर ४०-४४ तक श्रीर लड़के के लिए २४-३० से लेकर ४०-४४ तक श्रीर लड़के के लिए २४-३० से लेकर ४०-४४ तक वर्ताई है। हमारे प्राचीन श्राचार्यों ने भी २४ वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद ही गृहस्थ-जीवन व्यतीत करने का नियम बताया है। कन्या की श्रवस्था जव २० के श्रास-पास श्रीर ब्रह्मचारी की २४ के श्रास-पास हो तब उनके माता-पिता को उचित है कि उनकी इच्छा को जानकर, समगुण-शील वर-वधू को देखकर विवाह-संस्कार कर दे। यदि वे ब्रह्मचर्य-पूर्वक ही रहना चाहें तो उन्हें रहने दे, जवरदस्ती विवाह-पाश में न बांघे। जिसकी इच्छा हो वह विवाह कर ले, जिसकी इच्छा हो वह ब्रह्मचारी वनकर रहे—यह नियम सबसे श्रच्छा है। इस नियम का पालन करने से ही छुद्रत की इच्छा की पूर्ति हो सकती है; विवाह का पहला उद्देश पूर्ण हो सकता है।

#### धर्मका पालन

धर्म का अर्थ है लौकिक और पारलौकिक उक्कति का साधन। दूसरे शब्दों में कहें तो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उक्कति का साधन। या यों कहें कि धर्म वह मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य खुद सुख प्राप्त करता हुआ औरों को सुखी बनाता है। तीनो अर्थों की भाषा यद्यपि खुदी-खुदी है तथापि मूल भाव एक ही है—स्वार्थ और परमार्थ दोनों की साधना। स्वार्थ व्यक्तिगत होता है और परमार्थ समाज-गत। मनुष्य जब अपने अकेले का विचार करता है तब वह स्वार्थी होता है। जब वह

१ देखिये परिशिष्ट नं०७ 'नवदम्पती के लिए'।

'श्रीरों का भी विचार करता है तब एरमार्थी होता है। वैवाहिक-जीवन स्वार्थ श्रीर परमार्थ दोनों के लिए हैं। हम लोगों में यह प्राचीन घारणा भी चली श्राती है कि गृहस्थ।श्रम में सनुष्य प्रपंच छोर परमार्थ दोनों को साध सकता है। श्रयांत विवाह तभी सफल माना जा सकता है जब कि विवाहित दम्पती के द्वारा इस धर्म का पालन होता हो। उनके द्वारा खुद श्रपने को, कुटुम्ब को श्रीर सारे समाज को लाभ श्रीर पुख पहुँचता हो। इसलिए हिन्दुओं में विवाह-बंधन धर्म-बंधन माना लाता है। हिन्दू वर-वधू विवाह-संस्कार के द्वारा केवल श्रपने शरीर को ही एक-दूसरे के श्रपंण नहीं करते हैं बिल्क श्रपने सन श्रीर श्रात्मा को भी एक कर देते हैं। यही कारण है कि हमारे यहां हो से से एक का वियोग हो जाने पर भी होनों का सम्बन्ध नहीं हटता। सन्तति विवाह का हेतु नहीं, फल है। हेतु है धर्म-पालन। गृहस्थ का धर्म क्या है ? स्वयं सुली रहना श्रीर दूसरों को सुली बनाना। गृहस्थ स्वयं सुली किस तरह रह सकता है ?

(१) त्रपने शरीर को नीरोग रखकर। अर्थात् गृहस्थाश्रम में भी ब्रह्मचर्य की श्रोर विशेष ध्यान देते हुए, स्वच्छता और श्रारोग्य के नियमों की पालन करते हुए।

(२) श्रपने मन को शान्त श्रोर प्रसन्न रखते हुए, उच्च, उदार स्तेहपूर्ण श्रोर सुसंस्कृत बनाते हुए।

(३) श्रात्मा को उन्नत बनाते हुए। श्रयांत् सबको आत्मस्वरूप देखते हुए; सत्यनिष्ठा, निर्मयता, नम्नता, दया श्रादि सद्गुणों का परिचय देते हुए। यदि एक ही शब्द में कहें तो शरीर, मन श्रीर श्रात्मा तीनों को एक सूत्र में बाँघते हुए। श्रयांत् जो हमारी श्रात्मा को कल्याय-कारक प्रतीत हो बही हमारे मन को प्रिय हो श्रीर उसीके साधने में शरीर कृतकार्य हो। जैसे यदि किसी दुःखी या रोगी को देखकर हमारी श्रात्मा में यह प्रेरणा हुई कि चलो इसकी कुछ सेवा करें, किसी तरह इसके दुःख दूर करने का प्रयत्न करें, तो तुरन्त हमारा मन इस विचार से प्रसन्न होना चाहिए। श्रीर हमारे शरीर को उसके लिए दौढ़ जाना चाहिए। बिक्त में तो यह भी कहूँगा कि हमारी श्रात्मा का चह धर्म ही होना चाहिए कि रोगी या दुःखी को देखकर उसकी सेवा करने की प्रेरणा हुए विना न रहे। जिस प्रकार पानी की धारा जवतक श्रपने रास्ते के गइहे

की भर नहीं देती तबतक श्रांग नहीं बढ़ती, उसी तरह हमारा यह स्वभाव-धर्म हो जाना चाहिए कि जबतक समाज के हु:सी-ददी की सेवा हमसे न हो हमारा कदम श्रांग न बढ सके। यही धर्म-पालन की चरम-सीमा है, यही गृहस्थाश्रम का धर्म हैं। ईमानदारी से धर्मपूर्वक स्वोपा-जिंत धन, नियम-पूर्वक प्राप्त सुसन्तति, सद्गुणों से श्राक्षित इष्ट-मिश्र ये भी सुख को बढ़ा सकते हैं। पर सुख के साधन नहीं हैं—ये तो सुख की शोमा है, सोने में सुगन्ध हैं।

#### समाज का कल्याण

श्रव यह सवाल रहा कि दूसरे को सुखी किस तरह बना सकते है ? दूसरी भाषा से, संसाज का कल्याण किस तरह कर सकते हैं ? मनुष्य जबतक श्रारेला है, विवाह नहीं किया है, तबतक वह अपनेको अकेला समम सकता है। व्यक्तिगत कर्तव्यों का ही विचार कर सकता है। पर एक से दो होते ही, दूसरे का साथ करते ही, विवाह होते ही, वह समाजी हो जाता है। फ़ुदुम्ब समाज का एक छोटा रूप है। या यो कह कि समाज कुटुम्ब का एक बड़ा रूप है। दिवाह होते ही अपने हित के खयाल के साथ-साथ श्रीर कुटुन्बियों के हित का खयाल ही नहीं, जिस्मे-दारी भी हमे महसूस करनी चाहिए। तो सवाल यह है कि विवाहित दम्पती कुटुम्ब या समाज की सेवा या कल्याया किस तरह करे ? इसका तरल और सीधा उत्तर यही है कि कुटुम्ब या समाज में जो खामिया हों, जो तकलीफे हो, उनको दूर करके। जैसे अगर कोई दुरी रीति या चाल पड गई हो तो उसे हटाना, खुद उसका पालन न करना और श्रीरो को भी सममाना। अगर कोई विधवा या विद्यार्थी या अनाथ भोजन-पान की या श्रीर किसी तरह की तकलीफ पा रहे हो तो उसे दर करना. उनके साथ हमदर्दी बताना, उन्हें तसल्ली देना, उनके घर जाना, या उन्हे अपने घर लाना । कोई बुरा काम कर रहा हो तो उसे समकाना, बुरे काम से हटाने का यत्न करना, पढ़ने-पढाने श्रीरज्ञान बढ़ाने के साधन न हो तो उनका प्रचार करना। सफाई और तन्दुरुस्ती की जरूरत श्रांर फायदे समकाना । इत्यादि-इत्यादि ।

् पर विवाद-संस्कार का वर्तमान रूप हमारे यहां इससे भिन्न है। केवल यही नही कि हममे से बहुतेरे विवाह-के उर्दे श्योको नही जानते बल्कि संस्कार की विधि भी बहुत बिगड गई है। त्रिवाह-संस्कार मुख्यत. एक

धर्म-विधि है। पर ब्राजकल उसका धार्मिक रूप एक कवायद मात्र रह गई है श्रीर सामाजिक रूप या लोकाचार इतना वेखील हो गया है कि जिसकी हद नहीं। विवाह के बाद बर-बधु सामाजिक जीवन में प्रवेश करते हैं। इसलिए धर्म-संस्कार के साथ बहतेरी सामाजिक रीतियां---लोका-चार--जोडकर हमने उसे एक जल्सा बना दिया है। धार्मिक दृष्टि से विवाह-संस्कार में केवल दो ही विधियां हैं। पाणिग्रहण श्रीर सप्तपदी । पाणियहण के द्वारा दम्पती के सम्बन्ध की श्ररूत्रात होती है श्रीर सप्तपदी के द्वारा वह प्रेम-बन्धन दढ़ किया जाता है। इसके श्रति-रिक्त जितनी विधियां हैं वे सब धनावश्यक या कम धावश्यक हैं। बड़े-वडे भोज, भारी लेन-देन, वहतेरा दहेज, बागवाडी,मायरा, ब्रातिशवाजी, नाच श्रादि सामाजिक विधियां केवल लोकाचार हैं। सामाजिक विधियां समाज की श्रावश्यकता के श्रतुसार समाज के श्ररीण लोग डालते हैं। समाज की श्रवस्था निरन्तर बदलती रहती है। वह हमेशा सारासार का विचार करता रहता है श्रीर श्रच्छी वातों का अहरा तथा बरी वातों का त्याग करता है। श्रीर इसीसे उसका कार्य-क्रम वदलता रहता है। वह समाज के हित की बात समाज में दाखिल करता है और शहित की वात को निकाल डालता है या उसका विरोध करता है। समाज के चाल-ढाल मे यह श्रन्तर. यह परिवर्तन हम बराबर देखते हैं। इसीके वल पर समाज जीवित रहता है श्रीर श्रागे बढता है। यहीं समाज के जीवन का लक्षण है। चंदेरी की पगड़ियां गईं,टोपियां आईं। इटालियन और फैल्ट टोपियां जा रही हैं, श्रीर खादी-टोपी श्रा रही है। श्रंगरखा चला गया, कोट या गया। जूतियां गईं, बृट ग्राये ग्रीर श्रव चप्पल ग्रा रहे हैं। ब्राह्मणों की त्रिकाल-संध्या गई, एककाल संध्या भी बहत जगह न रही। श्रव भी बाह्यण ईश्वरोपासना करते हैं, पर बाहरी स्वरूप बदलता जा रहा है। सोला गया, धोतियां रह गईं। छुत्राछत का विचार कम होता जा रहा है। ब्राह्मणों के पट्कर्म गये, भिज्ञावृत्ति ब्राई। ब्रव सेवा-वृत्ति ने उसका स्थान ले लिया। हम जरा ही गौर करेंगे तो मालूम होगा कि हमारा जीवन चुण-चुण मे बदल रहा है। हमारे समाज की भीतरी श्रीर वाहरी श्रनेक बातों में रूपान्तर हो रहा है। त्रिवेकपूर्वक जो रूपान्तर किया जाता है उससे समाज को लाभ होता है. समाज की उन्नति होती है। श्राखें मूं दकर जो श्रनुकरण कियाजाता है उससे समाज की श्रधी-गति होती है। अतपुव सामाजिक रीति-नीति में देश-काल-पात्र की

देखकर विवेक-पूर्वक परिवर्तन करना समाज के धुरीयों का कर्तव्य है। यह पाप नहीं, पुराय कार्य है। जिन चालो से धर्म-संस्कार का कोई सम्बन्ध नहीं, जिनमें श्रकारण धन-व्यय होता है, सो भी ऐसे जमाने में जब कि श्रामदनी के साधन दिन-दिन कम होते जा रहे है, जिनसे समाज में दुराचार की वृद्धि होती है, उनका मिटाना समाज के धुरीणों श्रीर हित-चिन्तको का परम कर्तन्य है। पिछले जमाने मे, जब कि श्रामद्नी काफी थी और इस कारण लोगों को उन रिवाजों में श्राज की तरह वराई नहीं दिखाई देती थी, उनके कारण विवाह की शोभा यदती थी। भाज तो 'शोभा' के बजाय वे भार-भूत श्रीर वरबादी-रूप मालम होते हैं। मैं श्रीमन्तो की बात नहीं करता, सुम जैसे गरीबो की बात करता हूँ। श्रीमन्त तो हमारे समाज में बहुत थोडे हैं, गरीबो की ही मंख्या ज्यादा है। श्रीमन्तो को उचित है कि वे गरीबों का ख्याल रक्खें। गरीबों को उचित है कि वे श्रीमन्तों का श्रमुकरण न करें। धन की बात होड दें तो भी गालियां, गाना, नाच, परदा, बहुतेरे गहने देना श्रादि विवाह-विधि के साथ जुडी हुई रूढ़ियां तथा बाल-विवाह, बहु-विवाह: बद्ध-विवाह श्रादि भयंकर कुरीतियां तो श्रीमन्तो के यहां भी न होनी चाहिएँ। क्या घनी, क्या निर्धन, सबको इनसे हानि पहॅचती है। श्रपने जीते-जी शादी देख लेने के मोह से छोटे बालक-बालिकाओं की शादी कर खेना, शक्ति से बाहर कर्ज करके हैसियत से ज्यादा खर्च कर डालना. कन्या-विकय करना-इन क्रमशः, श्रधार्मिक, श्रनुचित श्रौर जगली करीतियों को मिटाना धनी-गरीब, सबके लिए उचित है। विना लड़के-लडकी की सलाह लिये अपनी मरजी से शादी कर देना भी बरी प्रथा है। इससे कितने ही दम्पतियों को संसार-यात्रा यम-यातना के समान हो जाती है। हमें मोह श्रौर मनोवेग को रोककर बुद्धि, विचार श्रौर विवेक से काम लेने की परम आवश्यकता है। हममें से सैकड़ा ७४ तो जरूर मेरी तरह इन बातो में सुधार चाहते होगे: पर उनमें से कितने ही वृद्ध गुरुजनों के संकोच से सुधार नहीं कर पाते। उनकी इच्छा तो है, पर वे लाचार रहते हैं।

वृद्धजनों के लिए पुरानी बातों पर, फिर वे आज चाहे हानिकारक भी हो गई हों, चिपके रहना स्वाभाविक है। क्योंकि वे आजन्म उन्हीं को अच्छा समक्तते आये हैं। और जिसे वे अच्छा समक्तते हैं उसपर वे दृह हैं और रहना चाहते है। यह उनका गुण हमें ग्रहण करना चाहिए। हमें भी उचित है कि जिन बातों को हम ठीक समक्तते हैं उनपर दृढ़ रहें। बुजुर्गों की सेवा करना, नम्रतापूर्वक उनसे व्यवहार करना हमारा धर्म हैं। उसी प्रकार हमें जो वात ठीक जंचे, जो हमें अपना कर्त्त विखाई दे, उसका पालन करना, उसपर दृढ़ रहना भी हमारा धर्म है। यदि हम ऐसा न करेंगे तो अपने बुजुर्गों के योग्य अपनेकों न साबित करेंगे। हमारा कर्त्त व्य है कि जो वात हमें उचित और लाभदायक मालूम होती है स्वयं उसके अनुसार अपना आचरण रखकर उसकी उपयोगिता उन्हें साबित कर दें। या तो उन्हें सममा-बुमाकर या अपने प्रस्थक आचरण के द्वारा ही हम उन्हें उनकी उपयोगिता का कायन कर सकते है। यदि हम दो में से एक भी न करें तो इसमें उनका क्या दोष १ वे तो स्वयं अपने उदाहरण के द्वारा यह पाठ पढ़ा रहे हैं कि जिसको तुम अच्छा सममते हो वह करी, उसपर दृढ़ रहो, जैसा कि हम रहते हैं। हमे विश्वास रखना चाहिए कि हमारे वहे-यूढे इतने विचारवान और विवे की जरूर है कि वे मौके को देखकर सम्हन्न जायं गे और खुद आगे रहकर उन दोषों को दूर कर हेंगे।

### ६: 'पत्नीव्रत'-धर्म

यदि विवाह-सम्बन्ध समाज के विकास के लिए श्रावश्यक है तो वर्त-मान समय में; जब कि पति वहुत स्वेच्छाचारी हो गया है, यह श्राव-ज्यक है कि पत्नी के प्रति उसके कर्तन्य का स्मरण उसे दिखाया जाय श्रीर इस धर्म के भंग का उससे प्रायश्चित्त कराया जाय।

श्राह्मा है, 'परनीवत' धर्म के मामसे हमारी बहनें खुरा होंगी। खास कर वे बहनें, जिनकी यह शिकायत हैं कि प्राचीन काल के पुरुषों ने स्त्रियों को हर तरह दबा रक्खा। श्रीर वे पुरुष, सम्भव है, जेखक को कीसें, जिन्हें स्त्रियों को श्रपनी दासी समम्मने की श्रादत पड़ी हुई है। यह बात, कि किसने किसको द्वा रक्खा है, एक श्रीर रख दें, तो भी यह निर्विवाद सिद्ध श्रीर स्पष्ट हैं कि श्राज स्त्री श्रीर पुरुष के सम्बन्ध पर श्रीर उनके मौजूदा पारस्परिक व्यवहार पर नये सिरे से विचार करने की श्रावश्यकता उपस्थित हो गई है। स्त्री श्रीर पुरुष दो परस्पर-पूर्क शाकितयां है श्रीर उनका पृथक्-पृथक् तथा संमिलित बल श्रीर ग्रुण व्यक्ति श्रीर समाज के हित श्रीर सुख में स्नगना श्रपेचित हैं। यदि दोनों के गुणों श्रीर शक्तियों का समान विकास न होगा, तो उनका पूरा श्रीर उचित उपयोग न हो सकेगा। पत्ती का एक पंख यदि कच्चा या कम-

जोर हो, तो वह श्रन्छी तरह उट नहीं सकता। गाडी का एक पहिया यदि छोटा या हटा हो, तो वह चल नहीं सकती । हिन्दू-ममाज में श्राज पुरुष कई वार्तों में स्त्रियों से ऊंचा उठा हुआ, आगे वढा हुआ, स्वतंत्र श्रीर वत्तशात्ती है। धर्म-मन्दिरों में उन्नीका जय-जयकार हैं, साहित्य-कला में उमीका श्राटर-सरकार है, शिक्षा-टीका मे भी वही घगुत्रा है। स्त्रियों को न तो पढ़ने की स्वतंत्रता श्रीर सुविधा श्रीर न घर से बाहर निकलने की | परटा ग्रीर घंघट तो नाग-पाण की तरह उन्हें जकड़े हुए है। चूल्हा-चौका, धोना-रोना, वाल-वच्चे यह हिन्दू स्त्री का सारा जीवन है। इस विषमता को दूर किये विना हिन्दू-समाज का कल्याग नहीं । देश श्रीर काल के ज्ञानी प्ररूपों को चाहिए कि वे स्त्रियों के विकास में श्रपना कदम तेजी से श्रागे बढाये। जहांतक लब्ध-प्रतिष्ठ, यजवान श्रीर प्रभावणाली व्यक्ति के दुर्गु रहीं से मम्यन्ध है, हिन्दू-पुरुष हिन्दू-स्त्री से वढ-चढकर है। ग्रार जहां तक भन्तर्जगन के गुरा भीर सींदर्य से सम्बन्ध है, वहां तक स्त्रियां पुरुषों से बहुत श्रागे है। पुरुषों का लौकिक जीवन अधिक भ्राकर्षक है, उपयोगी है, व्यक्तिगत जीवन श्रधिक दोप-युक्त, नीरस श्रीर कलुपित है।श्रपने सामाजिक प्रभुत्व से वह समाज को चाहे लाभ पहुँचा सकता हो, पर व्यक्तिगत विकास में वह पीछे पड गया है। विपत्त में स्त्रियों के उच्च गुर्गी का उपयोग देश श्रीर समाज को कम होता है, परन्तु व्यक्तिगत जीवन में वे उनको वहत ऊंचा उठा देते हैं। श्रपनी बुद्धि-चातुरी से पुरुष सामाजिक जगत में कितना ही उंचा उठ जाता हो, व्यक्तिगत जीवन उसका भोग-विकास, रोग-शोक, भय-चिन्ता में समाप्त हो जाता है। स्त्रियों की गति समाज श्रीर देश के व्यवहार-जगत में न होने के कारण, उनमें सामाजिकता का श्रभाव पाया जाता है। श्रतपुत्र यात्र पुरुषों के जीवन को श्रधिक व्यक्तिगत श्रीर पवित्र वनाने की श्रावश्यकता है, स्त्रीर स्त्रियों के जीवन को सामा-जिक कामों में श्रधिक लगाने की । पुरुषों श्रीर स्त्रियों के जीवन में इस श्कार सामंजस्य जबतक न होगा, तबतक न उन्हें सुख मिल सकता है. न समाज को ।

यह तो हुआ स्त्री-पुन्धों के जीवन का सामान्य प्रश्न । श्रब रहा उनके पारस्परिक सम्बन्ध का प्रश्न । मेरी यह धारणा है कि स्त्री, पुरुष की श्रपेचा, श्रधिक वफादार है । पुरुष एक तो सामाजिक प्रभुता के कारण और दूसरे श्रमेक भले-बुरे लोगों श्रीर वस्तुओं के सम्पर्क के कारण

श्रधिक वेवफा हो गया है। स्त्रियां व्यक्तिगत श्रौर गृह-जीवन के कारण स्वभावत: स्वरचण्शील श्रतएव वफादार रह पाई हैं। पर श्रव हमारी सामाजिक श्रवस्था में ऐसा उथल-पुथल हो रहा है कि पुरुषों का जीवन श्रधिक उच्च, सात्विक श्रौर श्रेष्ठ एवं वफादार बने विना समाज का पांव आगे न बढ सकेगा । श्रवतक पुरुपों ने स्त्रियों के कर्त्तव्यों पर बहत जोर दिया है। उनकी वफादारी; पातिवत हमारे यहां पवित्रता की पर-ा काष्ठा मानी गई है। अब ऐसा समय आ गया है कि पुरुप अपने कर्त्त व्यों की श्रोर ज्यादा ध्यान हैं। व्यभिचारी, दुराचारी श्राकामक, श्रत्याचारी पुरुष के मुंह में श्रव पतिवत-धर्म की बात शोभा नहीं देती। हमारी माताश्रों श्रौर वहनो ने इस श्रान्न-परीचा में तप कर श्रपनेको शुद्ध सुवर्ण सिद्ध कर दिया है। श्रव पुरुष की बारी है। श्रव उसकी परीत्ता का युग श्रारहा है। श्रव उसे श्रपने लिए पत्नीवत-धर्म की रचना करनी चाहिए। श्रव स्मृतियों में, कथा-वार्ताश्रों में, पत्नीवत-धर्म की विधि श्रीर उपदेश होना चाहिए। परनीव्रत-धर्म के मानी हैं परनी के प्रति वफादारी । स्त्री श्रवतक जैसे पति को परमेश्वर मानकर एकनिष्ठा से उसे श्रपना श्राराध्यदेव मानती श्राई है उसी प्रकार पत्नी को गृह-देवी मानकर हमें उसका श्रादर करना चाहिए; उसके विकास मे हर प्रकार सहायता करनी चाहिए, श्रौर सप्तपदी के समय जो प्रतिज्ञाएं पुरुष ने उसके साथ की हैं, उनका पालन एकनिष्ठा-पूर्वक होना चाहिए।

इस प्रकार स्त्री-जीवन को समाजशील बनाये बिना, श्रीर पुरुष-जीवन को पत्नीवत-धर्म की दीचा दिये बिना, हिन्दू-समाज का उड़ार कठिन है। हर्ष की बात है कि एक श्रोर पुरुष श्रपनी इस न्रुटि को समक्षने लग गया है श्रीर दूसरी श्रोर स्त्रियोंने भी श्रपनी श्रावाज उठाई है। इसका फल दोनों के लिए श्रच्छा होगा, इसमे सन्देह नहीं।

#### ७: सन्तति-निग्रह

'विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुख '

अब मीसम बदलता है तब कितने ही लोग श्रन्सर बीमार हो जाते हैं। जब केदी एकाएक जेल से छूट जाते हैं तो कितन ही मारे खुशी के सुध-बुध भूल जाते हैं। जब बहुत दिनों के सोये हुए मुसाफिर एकाएक जग पहते हैं तब बहुतेरे दीवाने से हो जाते हैं। जब रोगी एकाएक श्राराम पाने लगता है तब श्रन्सर बदपरहेजी कर बैठता है। बहुत-इन्ड यही हालत हमारे देश के श्रति-उत्साही श्रुवको की हो रही है। सिंद्यो से गुलामी की नींद में सोये वे जागृतिका अनुभव और स्वतंत्रता के प्रतिबिम्ब का दर्शन करके मानो बौखला गये हैं। बहुत दिनों का प्यासां जिस तरह पेट फूलने तक पानी पी लेना चाहता है उसी तरह वे स्वतंत्रता की कल्पना-मात्र से इतने बौराये जा रहे हैं कि नीति, सुरुचि श्रीर शिष्टता तक की मर्यादा का पाजन करना नहीं चाहते। बिलक यह कहें तो अत्युक्ति न होगी कि वे नियम को ही एक बन्धन मानते हुए दिखाई देते हैं। शायद वे निरंकुशता को स्वतंत्रता मान वैठे हैं। क्या साहित्य, क्या समाज, क्या राजनीति, तीनों चे त्रों में इस उच्छू खलता के दर्शन हो रहे हैं। यह विकार का लच्च है। इससे समाज का लाभ तो शायद ही हो, उजटा व्यतिक्रम का अन्देशा रहता है। स्वतंत्रता की धुन में मस्त हमारे कई नवयुवक इन दिनों सन्तित के सम्बन्ध में भी उच्छु खल बन जाना पसन्द करते हैं। अतप्त यही समय है जब चेतावनी देने की 'ठहरो श्रीर सोचो' कहने की जरूरत होती है।

'सन्तान-वृद्धि-निप्रह' के मोह में कम्याओं, स्त्रियों श्रौर वचीं के हाथ में पढ़ने वाले पत्रो तक में सुरुचि तक का संहार करते हुए 'सन्तित निप्रह' का प्रचार हो रहा है। उसपर ध्यान जाने से ये विचार मन में उठ रहे हैं। कुछ हिन्दी-पत्रो की गति-विधि पर सूचम रूप से ध्यान देने से मेरा यह मत होता जाता है कि श्रश्लीलता, श्राशिष्टता, कुरुचि, कुत्सा की उनकी कसौटी सर्वसाधारण भारतीय समाज की कसौटी से भिन्न है श्रौर उन्होंने बुद्धि-पूर्वक ही श्रपनी यह रीति-नीति रक्खी है। नहीं मालूम इसमें वे समाज का क्या कल्याण देखते हैं।

यूरोप में एक समाज ऐसा है जिसका यह मत है कि ज्ञान के प्रचार से, फिर वह श्रच्छी बात का हो या बुरी या श्रनुचित या अरलील मानी जाने वाली बात का हो, कभी हानि नही होती। वे उतसे उत्तरा लाभ समभते हैं। वे कहते हैं, हम जन-समाज के सामने सब तरह की ज्ञान-सामग्री उपस्थित करते हैं, वह विवेक-पूर्वक उसमें से श्रच्छी और हित-कर सामग्री चुन ले और उसे श्रपना ले। इससे उसकी सारासार-विवेक-शक्ति जाग्रत होगी। वह स्वतंत्र और स्वावलम्बी होगा और इसक्तिए वे अरलील और गुह्य बातो का प्रचार करने के लिए श्रपनेकी स्वतंत्र मानते हैं, श्रपना श्रीधकार समभते हैं। इसी समाज के मत का श्रनुसरण हमारे देश के कुछ उत्साही युवक कर रहे हैं। वे स्वयं विवेक-पूर्वक चुनकर ज्ञान-सामग्री समाज को देना नहीं चाहते, विक्क चुनाव का

श्रीर विवेक के प्रयोग का भार जन-समाज पर रखना चाहते हैं। कह नहीं सकते कि इस चित्तवृत्ति के मृत्त में समाज की विवेक-शक्ति को जायत और पुर करने की भावना सुरुयतः काम रही है या मनमोहक विकास-मधुर सामग्री का उपभोग करने श्रीर कराने की युवक-जन सुलभ कमजोरी । विचार-स्वातंत्र्य श्रीर कार्य-स्वातंत्र्य ही नहीं बल्कि प्रचार-स्वातंत्र्य के उदाराशय के भ्रम में कहीं उनसे स्वेच्छाचार, काम-लिप्सा श्रीर विषय-भोग को तो उत्ते जना नहीं मिल रही है ? हां. श्रधिकार तो मनप्य 'नंगा नाचने' का भी रखता है- पर वह किसी भी सभ्य समाज में 'नंगा नाचने' के लिए स्वतंत्र नहीं है: श्रीर दूसरे, यदि वह नाचने जागे तो समाज को उससे जबाब तजब करने का भी श्रधिकार ' ।प्त है । जन-समाज प्रायः सरल हृदय होता है । यह भोले-भाले शिशु की तरह है। वह सहवाय, संस्कार और शिज्ञा-दीजा से विवेक प्राप्त करता है। वह शिचक या साथी या मार्गदर्शक निस्सन्देह हितचिन्तक नहीं है, जो भ्रपने विवेक को भ्रपनी जेव में रखकर उसकी वृद्धि की निरंकुश छोड देता है। कोई भी श्रनभवी शिद्धाशास्त्री श्रोर समाज-शास्त्री इस रीति का अनमोदन न करेगा। प्रत्येक शिचा-शास्त्री श्रौर समाज-शास्त्री ने निर्दोष श्रीर पवित्र वायु-मगढल में ही मनप्य की उच्च मनीवृत्तियों के अर्थात् मनप्यता के विकास की कहाना की है। मनुष्य निसर्गतः स्वतंत्र है, पर निरंकुश नहीं, प्रकृति का साम्राज्य इतना सुन्य-वस्थित है कि उसमें निरंक्रशता के लिए जरा भी जगह नहीं है। प्रकृति के राज्य में पशु-पत्ती भी अपने समाज के श्रन्दर, निरंकुश नहीं हैं। जहां कोई निरंक्त हम्मा नहीं कि प्रकृति ने श्रपना राज्य-दग्ड उठाया नहीं। फिर उस शिचक या साथी से समाज को लाभ ही व.या जो श्रपने विवेक का लाभ उसे न पहुँचाता हो। श्रन्न श्रीर कंकर दोनों वस्तुयें बालक के सामने लाकर रख देने श्रीर चुनाव की सारी पमन्दगी रमपर छोट देनेवाले शिचक के विवेक की कोई प्रशंसा करेगा ? सन्तान-वृद्धि को रोकने के लिए ब्रह्मचर्य श्रोर कृत्रिम साधन इन दो में से कृत्रिम-साधनों की सिफारिश करने वाले और ब्रह्मचर्य की सर्व-साधारण के लिए श्र-सुलभ बताने वाले शिचक या डाक्टर की स्तुति कितनी की जाय ? वे तो श्रीर एक कटम श्रागे वह जाते हैं-चुनाव की पसंदगी भी जन-साधारण पर नहीं छोडते, उत्तटा स्पट्टतः श्रपने प्रिय (सीर मेरी ६ वट में दानिकर) साधन की सिफारिश भी करते है श्रीर सर्वसाधारण के लाभार्थ उसकी विधि भी बता देते हैं।

स्वतन्त्रता ग्रौर निर'क्शता या उच्छ'खलता दो जुढा चीजें हैं। स्वतन्त्रता का मूलाधार है संयम, निरंक्शता का मूलाधार है स्वेच्छा-चार । संयम के द्वारा मनुष्य स्वय' तो स्वतन्त्र होता ही है पर वह श्रीरों को भी स्वतन्त्र रहने देता है। स्व न्छाचार का अर्थ है औरो की न्या-योचित स्वतन्त्रता का अपहरण । यदि हमे श्रौरो की स्वंतन्त्रता भी उतनी प्यारी हो जितनी कि खुट श्रपनी तो हमे मंयम का व्यवहार किये बिना चारा नहीं। जो खुद तो स्वतन्त्र रहना चाहता है, पर दूसरे की स्वतन्त्रता की परवा महीं करता, वह स्वतन्त्रता का श्रेमी नहीं, स्बे-च्छाचार का प्रोमी है, स्वार्थान्ध है। ब्रह्मचर्य संयम का ककहरा है श्रीर विव के संयम का नेता है। अतएव धिवेकहीन ज्ञान-प्रचार अज्ञान-प्रचार का दूसरा नाम है। गन्दी बातो का प्रचार स्वे च्छाचार ही है। स्वे च्छा-चार समाज का श्रपराध है। स्वे च्छाचार श्रीर श्रसंयम एक ही वस्त के दो रूप हैं। मनुष्य संयम करने के लिए चारी श्रीर से वाध्य है। प्रकृति का तो वह धर्म ही है। स्वेच्छाचार या श्रसंयम प्रकृति का नहीं, विकृति का धर्म है। प्रस्थेक मनोवेग को प्रकृति का धर्म मानकर उसे उच्छ खत छोड देना पागलपन या उन्मत्तता को प्रकृति का धर्म बताना है। ऐसा समाज मनुष्यों का समाज न होगा। राज्ञसों का समाज होगा, दीवानी का समाज होगा। मनुष्य स्वयं भी मंयम के लिए प्रेरित होता है श्रीर जबतक उसे स्वयं ऐसी प्रेरणा नहीं होती, तबतक समाज उससे संयम का पालन कराता है--नीति श्रौर सदाचार के नियमो की रचना करके श्रीर उनका पातन कराके । इस प्रकार मनुष्य प्रकृति, स्वयं-पेरणां श्रीर समाज तीनों के द्वारा संयम करने के लिए बाध्य है। मनुष्य की सबसे श्रन्छी परिभाषा यही हो सकती है---संयम का पुतला । मनुष्य-समाज श्रीर पश्च-समाज मे झन्तर डालने वाली यिन कोई बात है तो यही कि सनुष्य समाज में नीति-सदाचार, विवेककी सुन्यवस्था है,पशु-समाज में नहीं। यदि हो तो उसका ज्ञान हमे नहीं। नीति-मदाचार मनुष्य के गहरे सामाजिक भ्रौर श्रारिमक श्रनुभव के फल हैं। उनकी उपेत्रा करना स्नढ-कपन है। उनकी हंमी उडाना स्वयं ऋपनेको गालियां देना है। फिर किसी वैज्ञानिक विषय की वैज्ञानिक ढंग पर, उसके जिज्ञासुद्रों के सामने विज्ञानशालाम्रो में चर्चा करना एक बात है, ग्रौर सर्वसाधारण के सामने लड्के-लड्कियों के सामने, उनका प्रदर्शन करना, प्रचार करना, विधि-

विधान बताना हद दर्जें का स्वेच्छाचार है। सुख्यवस्थित और शिष्ट समाज इसे सहन नहीं कर सकता। श्रतएव जवतक समाज को श्राप इस बात का यकीन नहीं करा सकते कि सुरुचि, श्ररलीलता, शिष्टता-सम्बन्धी श्रापकी क्सोटी ही ठीक है तबतक श्रापका यह इत्य निरंदुश ही माना जायगा। समाज के 'मौन' को 'सम्मति-लच्च्या' मानना तो भारी गलंती है। नहीं, उसकी सज्जनता और सहनशीलता का उसे द्रुख देना है।

यूरोप की कितनी ही बातें अनुकरण-योग्य हैं, पर हर नई बात नहीं । हमें श्रपने विवेक से पूरा-पूरा काम लेना चाहिए । यूरोप श्रभी बच्चा है-भारत बूढा है। श्राज भारत चाहे पराजित हो, गुलाम हो, पतित हो, पर ग्रव भी यूरोप को वह समाज-शास्त्र और धर्म-शास्त्र की शिचा दे सकता है। उसके ज्ञान श्रौर श्रन्भव की सच्ची कदर तब होगी जब यूरोप कुछ प्रौढावस्था में पदार्पण करेगा। इसलिए यूरोप की किसी भी नई चीज का स्वागत करने के पहले हमें यह देखना चाहिए कि हमारे यहां इसके लिए क्या विधि-विधान है। यदि कुछ भी न होंगे; था यूरोप से श्रच्छे न होंगे तभी हम देश, काल, पात्र का पूरा विचार करके उसको श्रपनार्वे । कोई चीज महज इसीलिए श्रनुकरणीय नहीं हो सकती कि वह नई है, या यूरोप की बनी है। गुग्र-दोष की ज्ञान-बीन होने के बाद ही अनुकरण होना चाहिए। ब्रह्मचर्य की महत्ता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं । संयम के गुण स्पष्ट हैं । दिल को कहा करके थोड़ा सा श्रमुभव कर देखिए। हाथ कंगन को श्रारसी क्या ? हमारा मन श्रपने बस में नहीं रहता इसलिए ब्रह्मचर्य को कोसना श्रपनी निर्वलता की नुमाइश दिखाना है। इन्द्रिय-निप्रह में कौड़ी का खर्च नहीं, कृत्रिम साधनों को खरीदने के लिए डाक्टरों की दूकानों पर जाकर रुपया बर्बाद करने की जरूरत नहीं। थोड़ा मन को बस में रखने की जरूरत है। श्राश्चर्य और खेद इस बात पर होता है कि लोग कृत्रिम साधनों को ब्रह्मचर्य से ज्यादह सरस श्रीर सुसाध्य बताते हैं। यदि हमें सचसुच श्रपनी सन्तति के ही कल्याण की इच्छा है, जिसका कि दावा कृत्रिम साधनों के हासी करते हैं, श्रपनी काम-लिप्सा को तृप्त करने की इच्छा महीं, तो हम अनुभव करेंगे कि कृत्रिम साधनों की अपेचा ब्रह्मचर्य ही स्वाभाविक, सस्ता, स्वास्थ्य-सीन्दर्य-वर्धक श्रीर स्थायी साधन है। यह मानकर कि ब्रह्मचर्य सर्वसाधारण के लिए कुछ सुश्किलं है, कृत्रिम

साधनों की सिफारिश करना ऐसा ही है जैसा कि हमारी सरकार का फौज के लिए वेश्यात्रों की तजवीज करना, या घर में शराब बनाना बुरा है इसलिए शराब की भट्टी खोल कर वहां पीने भेजना । कृत्रिम साधनों के उपयोग की सिफारिश करना लोगों को कायरता की शिक्ता देना है-एक श्रोर ब्रह्मचर्य के पालन की श्रावश्यकता न रहने देकर श्रीर दुसरी श्रोर सन्तान के पालन-पोषण के भार से मुक्त करके। विषय-भोग की उन्मत्तता तो वे त्रपने श्रन्दर कायम रखना चाहते हैं, पर उसकी जिम्मे-वारियों से दुम, द्वाना चाहते हैं। यह हद दर्जें की कायरता है। या तो संयम का पालन करके पुरुषार्थ का परिचय दीजिए या सन्तान का भार वहन करके पुरुषार्थी बनिए । ब्रह्मचर्य-पालन के लिए सिर्फ सादा जीवन, सत्संगति, शुद्ध विचार की श्रावश्यकता हैं। उन्हें यह सब मंजूर नहीं। श्रपने चिष्कि शारीरिक सुख के लिए, श्रपनी कित्पत कमजोरी की बदौलत, सारे मानव-वंश के कुछ मृदुल श्रीर सात्विक गुणों के विनाश का बीज बोना, इस स्त्रार्थान्धता का, इस श्रज्ञान का कुछ ठिकाना है ! उन्होंने सोचा हैं कि इस श्रनियंत्रित कामलिप्सा श्रौर उसकी निरन्तर पूर्ति से स्वयं उनके शरीर, मन श्रौर बुद्धि पर तथा उनकी सन्तान की मनोदशा श्रौर प्रवृत्तियों पर क्या श्रसर होगा ? यूरोप के मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे अप्राकृतिक साधनों के प्रयोग की बदौत्तत वहां एक भिन्न श्रौर विपरीत प्रकृति का नया वर्ग ही निर्माण हो रहा है। गृहस्थ-जीवन की हस्ती जबतक दुनिया से मिट नही जाती तबतक कृत्रिम उपायो से सन्तान-वृद्धि-निग्रह का प्रचार करना गृह-जीवन को नीरस श्रौर श्रमंगल बनाने का प्रयत्न करना है। पता है, आपके गुरु यूरोप मे अब केवल कम सन्तति नहीं, बिल्कुल ही सन्तित न होने देने की इच्छा अंकुरित हो रही है ? क्यो ? वे नहीं चाहते कि सन्तिति की बदौलत उनके शारीरिक और आर्थिक सुख में बाधा पड़े ! श्रानियंत्रित प्रजीत्पादन के हक मे कोई भी विचार-शील पुरुष राय न देगा। पर उसका स्वाभाविक साधन ब्रह्मचर्य है, संयम है, न कि ये कृत्रिम साधन । उनसं श्रमीष्ट-सिद्धि के साथ ही मनुष्य कें बल-बीर्यं की श्रौर उच्च ब्यक्तिगत तथा सामाजिक गुर्णो की वर्द्धि होगी, तहां कृतिम साधनो से व्यक्तिगत, शारीरिक सुखेच्छा-मूलक स्वार्थ-भाव श्रीर हीन तथा विपरीत मनोवृत्तियो की वृद्धि होगी। नीति श्रीर सदाचार सामाजिक सुन्यवस्था की बुनियाद है । श्रतएव क्या

विज्ञान, क्या कानून, क्या कला सब नीति श्रीर सदाचार के पोषक होने चाहिए। पर समाज में कुछ विपरीत मनोवृत्ति वाले लोग भी देखे जाते हैं जो इन साधनों का उपयोग नीति-सदाचार के घात श्रीर निरंकुशता तथा स्वेच्छाचार की वृद्धि के लिए किया करते हैं। हो सकता है कि उनका प्रेरक हेतु जन-कल्याया ही हो, पर इसमें कोई शक नहीं कि उनकी कार्य-विधि मे विचार, श्रनुभव श्रीर ज्ञान की जगह जोश, श्रातुरता श्रीर श्र-विचार हुश्रा करता है। विचार-हीन उत्साह को बन्दर की लीला ही समिक्तए।

इसलिए उन सज्जनों से मेरी प्रार्थना है कि दया करके देश के युवको को इस कायरता और स्वार्थान्धता के उत्तरे रास्ते पर न ले जाइए । यदि स्राप देश-हितैषी है तो उन्हें पुरुषार्थ की, ब्रह्मचर्य की ही शिचा दीजिए। उसीके प्रचार की तजवीजें सोचिए। ईश्वर के लिए श्रपनी कमजोरियों का शिकार उन्हें न बनाइ ए। मन्प्य क्या नहीं कर सकता ? जो मनुष्य सारे पृथिवी-मंडल को हिला सकता है, हम देखते हैं कि वह हिला रहा है, वह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, संयम पूर्वक गहस्थ-जीवन नहीं व्यतीत करसकता, ऐसी बातें शिक्तित मनुष्यों के, तिस पर भी भारतवासी के, मुंह से शोभा नहीं देती। जो बात जरा मुश्किल मालूम होती है उसके लिए फौरन श्रविचार-मूलक श्रासान तजवीज खोजना, मानो पुरुषार्थ-हीन बनाने का कार्यक्रम तैयार करन है। कोशिश करने की जरूरत श्रगर है तो मुश्किलो को श्रासान बनार की, ऊपर चढने की तदबीर करने की, न कि सुश्किलों से दुस दबाकने श्रासानी का नुसखा दिखाने की या नीचे गिरने श्रीर फिसलने की तरकीव बताने की। ब्रह्मचर्य को एकबारगी गलियाँ न दे बैटिए। जरा श्रपने बुजुर्गी के अनुभवों को भी पढ देखिए। उन्होंने जीवन के हर इंग में ब्रह्मचर्य स्रोर संयम की जरूरत बताई है। गृहस्थ-जीवन को भी उन्होंने मन्प्य की कुछ कमजोरियों के लिए जिन्हे वह अबतक दूर नहीं कर पाया है—एक रियायत के तौर पर माना है। उनके सामाजिक ज्ञान श्रीर अनुभव को विना देखे ही, बिना चाजमाये ही धता न बताइए। मै यह नहीं कहता कि बड़ो-दूढ़ों के या किसीके भी गुलाम बनी। पर मै यह जरूर कहता हूँ, जो श्रपने मनोवेगो के श्रागे विचार श्रीर श्रनुभव की सीख पर ध्यान नहीं देता वह इस उक्ति को श्रपनेपर चरितार्थ करेगाः

सुद्धदां हितकामानां न श्र्योति हि यो वचः। स कुर्म इव दुर्वे द्विः काष्ठादश्रप्ते विनन्यति॥

हम जरूर स्वतन्त्रता कं हामी हो, पुनागे हो, प्रविवेक के नहीं। हम जरूर ज्ञान के लिए लालायित रहें, पर श्रश्लील बातों के नहीं— बुरी बातों के नहीं। बुरी बातों का मिटाना मुश्किल हैं, इसलिए उनकी सुलभ श्रीर हष्ट बनागा सुनीति नहीं है।

# द्ध: कार्लजो में नीति-हीनता

श्राए दिन ऐसी याते कानो पर श्राया करती है कि कालेजों का वातावरण नीति श्रोर सदाचारहीन होता जा रहा है। लडकियों, विद्यार्थियों श्रोर प्रध्यापको तक के चरित्र-दोध श्रोर पतन की कहानियाँ हृदय को रुलाती हैं। देहात सं मध्य-भारत के एक कालेज में गये हुए विद्यार्थीं का पत्र मेरे हाथ में है। उसीके शब्दों मे उसका श्राराय इस प्रकार है:—

विद्या का धर्म है आत्मिक उन्नति और आत्मिक उन्नति का फल उदारता, त्याग, सदिच्छा, सहानुभूति, न्यायपरता श्रौर दयाशीस्रता हैं। जो शिक्षा हमें निर्वेलों को सताने पर तैयार करे. जो हमें धरती श्रीर धन का गुलाम बनावे, जो हमें भोगविलास में हुवावे, जो हमे दूसरों का रक्त पीकर मोटा होने का इच्छुक बनाये, वह शिक्षा नहीं भ्रष्टता है। इन बातो को ध्यान में रख कर जब मै कालेजो श्रीर रकुलों के वर्तमान शिक्षण पर विचार करता हूं तो सुभी इनके द्वारा इस कथेन के श्रन्तिम भाग के ही फल का विश्वास हो गया है। श्राज का भारतीय शिचण गुलामी श्रौर विलासिता से भरा हुआ है। इसमें श्रात्मोन्नति , त्याग श्रौर देश-सेवा के भाव देखना प्याज में से सार हंदने के बराबर हैं। स्वयम् मेरा श्रनभव है कि लड़के क्लास रूम मे सिगरेट पीते और रंडीबाजी की बातें करते है। इन कार्यों को देख कर ध सुम कर मैं ख़म के श्रांस् बहाता हूँ। मुक्ते इस शिच्चण से विरिक्त हो रही है। मैं नहीं समस्ता कि ऐसे श्राचरण वाले मविष्य मे क्या करेंगे ? मेरे विचार में मनुष्य श्रपने विचारों की पविश्रता से बन सकता है, न कि श्रिधिक विद्या पढ़ने से ।... . "

धर्तमाम शिचा-पद्धति का टोप श्रव सभी मुक्तकंठ से स्त्रीकार करते हैं, इस लिए उसकी चर्चा करना फिजूल है। कांग्रेसी सरकार ती अपने ांता में इसे जडमूल से सुधारने पर तुली हुयी माल्म होती है। पर हमें भी कुछ करने की जरूरत है। नीति और सदाचार मनुष्य-जीवन का पाया है। यह निर्विवाद है। परिचमी शिचा और संस्कारों ने इस पाये को जरूर ढीला किया है, लेकिन हम हिन्दुस्तानी अपनी इम मूल को शीव्र ही समम लेंगे—इसमें मुमे जरा भी शंका नहीं है। जब तक शिचा-प्रणाली में ही सुधार न हो, तब तक कालेजों का वातावरण तो शुद्ध और नीतिश्रुक्त रखने की जरूरत है ही। यह बहुत कुछ अवलम्बित है आचार्यों और अध्यापकों के शील और चारिच्य पर। इस विषय में उदासीनता या ढिलाई का परिणाम बुरा ही हो सकता है। खुद विद्यार्थियों को भी इस बारे में चुप न बैठना चाहिए। अपने सहपाठियों को जागृत रखना चाहिए। और लोकमत को ऐसा प्रवल बनाने का यत्न करना चाहिए कि जिससे नीति और सदाचार हीनता के कीटा अन्म न लेने पावें, यदि जन्म पा गये तो शुद्ध हवा में वे उसी चण मर जायं। शिच्यालयों में विद्यार्थी अपना जीवन बनाने जाते हैं, वहीं यदि उनके जीवन बिगडने लगें तो इससे बढ कर अनर्थ क्या हो सकता है? रचक ही भचक बन गया तो फिर लेर कहां १

#### ह : पतन से बचने के उपाय

यों भी श्रौर खासकर देश-सेवा के चेत्रों में कार्यकर्ता स्त्री श्रौर पुरुष एक दूसरे के सम्पर्क में श्राये श्रौर रहे तिना नहीं रह सकते। ऐसी दशा में वे पतन की श्रोर न चले जावें इस के लिए क्या उपाय हो सकते हैं ? इस विषय की भी चर्चा यहां कर लें तो श्रच्छा होगा।

मेरे श्रपने विचार में तो मनुष्य पाप की तरफ तभी ढुलकता है जब उसकी नैतिक भावना ही क्मजोर हो या होने लगी हो। समाज के कल्याण के जो नियम होते हैं, उन्हें नीति कहते हैं। वफादारी, वचन पालन समाज के लिए बहुत उपयोगी उच्च नियम हैं। ये सत्य-पालन के ही दूसरे नाम हैं। एक—दूसरे के प्रति सच्चा रहने का नाम वफादारी है। इसी तरह चोरी पाप है, क्योंकि उस से समाज की ब्यवस्था में गड़वडी होती है। जिन नियमों के भंग से समाज को हानि होती हैं, उन्हीं के भंग से भंग करने वाले व्यक्तियों का भी चित्त श्रिषक दूषित होता है श्रीर वे कुमार्ग में दह होते हैं। इससे नीति-भंग का नैतिक-दोष व्यक्ति श्रीर समाज दोनों के लिए श्रहितकर है।

किसी की बह्-वेटी को क़दृष्टि से देखना, उसके साथ स्यभिचार

करना, चोरी श्रौर बेवफाई दोनो होने से दुहरा दोप है। चोरी तो हुई उस बहन के पित या मां-वाप की, श्रौर वेवफाई हुई श्रपनी धर्मपत्नी के प्रति। जो दम्पती न्यभिचार में प्रवृत्त होते हैं वे एक दूसरे के प्रति सचाई का धात करते हैं।

इसपर श्राजकल के नव-मतवादी यह दलील देते हैं कि पारस्परिक सच्चाई का अर्थ तो है दोनों का मन मिल जाना। यदि किन्हीं दो स्त्री पुरुप का मन मिला हुआ है तो उनका परस्पर मंत्रोग व्यभिचार नहीं है, इसके विपरीत जिनका मन अन्दर से फट गया है श्रीर केवल विवाह-बन्धन में जकड़े होने के कारण संयोग में प्रवृत्त होते हैं वह वास्तव में व्यभिचार है।

मेरा जनान यह है कि ज्यभिचार दो तरह का होता है, ज्यक्तिगत और सामाजिक। पूर्वोक्त दोनो उदाहरण व्यभिचार में ही आते हैं।
पहले में प्रधानत. सामाजिक ज्यभिचार है और दूसरे मे प्रधानतः ज्यक्तिगत। केवल मन का मिल जाना ही संभोग के लिए वा दम्पती बनने
के लिए काफी नहीं है यदि कुमार-कुमारी है तो उनके माता-पिता
अभिभानक, या समाज की स्वीकृति की आवश्यकता है। यदि दम्पती
हैं तो अपने विधियुक्त साथी से पहले सम्बन्ध-विच्छेद करना जरूरी
है। दोनो उदाहरणों की इन शतों का पालन किये बिना किसी का दम्पती
वनजाना चोरी अर्थात् व्यभिचार ही कहला सकता है। यदि नहीं तो
वे वताने कि ऐसे संबंधों को वे उसी तरह प्रकट रूप से क्यों नहीं करते
और उन्हें कायम रखते ? छिप छिप कर क्यों करते हैं ? छिप कर
करना ही बताता है कि वे समाज के रोष और दख्ड से अपने को बचा
कर अपनी कामाग्नि को संतुष्ट करना चाहते हैं। यह किसी भी नैतिक
भित्ति पर सभ्य और महा नहीं माना ¦जा सकता। अस्तु।

इतने कैतिक विवेचन की जरूरत यो पडी कि न्यभिचार के मूल मे ६मारी नैतिक शिथिलता ही प्रधान रूप से काम करती हुई पाई जाती है इस लिए हमें अपने-आपको उसी जगह से सम्भालना चाहिए जहाँ से हमारा मन ही बेबफाई और चोरी की तरफ मुकने लगे। बेबफाई और चोरी का भाव मन मे जगते ही हमारे चित्त में हजारो बिच्छू के ढंक लगने की वेदना होनी चाहिए। जिस किसी के ऐसा न होता हो उसे समम्मना चाहिए कि वह मूर्च्छित है, अपने न्यक्तिगत हिताहित और समाज के कल्याए की कोई विन्ता उसे नहीं है, कम से कम उस समय वह मर गई है और मनुष्य नहीं पशु की कोटि में चला गया है। वह अपने को इस बात का अधिकारी न माने कि सम्बंधित न्यक्ति या समाज उसके साथ मनुष्य की तरह व्यवहार करे। यदि हमारी नैतिक भावना इतनी जायत और तीवू रहेगी तो व्यभिचार, बोरी, आदि नैतिक दोषों से हमारा बहुत बचाव हो सकता है।

इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि हम दूसरे वाहरी साधनों से भी अपनी रक्ता के लिए सहायता ले। इसमें सबसे पहिली और अच्छी बात यह है कि जब हमारा सन किसी पुरुष या स्त्री को देख कर बिगड़ने लगे तब हमारी आंखों के सामने हमारे पति या पत्नी की मृति खड़ी हो जानी चाहिए, हमें अपने इस दोष पर फिडकती श्रीर फटकार बताती हुई । यदि श्रविवाहित है तो यह ख्याल मन मे लाना चाहिए कि यदि हमारे पति या पत्नी होती श्रीर वे इस प्रकार बुरे रास्ते जाने लगते होते तो क्या हमें बरदाश्त होता ? इस कल्पना से हमारं स्प्त स्वाभिमान को चोट लगेगी , हमारी मन्ष्यता जायत होगी और वह हमारी पवित्रता की रचा के लिए दौड पडेंगे। यह कल्पना या अन-भव करना भी बहुत सहायक होगा कि ईश्वर सर्वसाची है। वह हमारे प्रत्येक भाव , विकार , विचार , उच्चार श्रीर श्राचार की संदा जागृत रह कर देखता है चाहे हम उन्हें कितने ही एकान्त में क्यों न करे श्रथवा यह श्रनुभवसिद्ध श्रद्धा मन में जमावे कि 'बैर श्रीर पाप छिपाये नहीं छिपते' श्रीर 'पाप श्रासमान पर चढ कर बोलता है,' अगत् में कोई पापी ऐसा नहीं हुआ जिसके सब पाप अखीर तक छिपे रहें, कहीं न कही, किसी न किसी अवस्था में उसका भगडा फूट ही गया है। हमारे क़ल श्रीर खानदान की इंडजत , माता-पिता की सुकीति, मित्रो श्रौर लोगो के सामने लजिजत होने का श्रवसर, दुरमनों को हमें धर दबाने श्रीर जलील करनेका मौका मिलनेकी सम्भा-वना, इनमें से किसी भी बात का श्रसर यदि किसी मनुष्य पर नहीं पड़ता है श्रीर वह पतित हो जाता है तो उसे पशु के सिवा श्रीर क्या कहा जाय ? फिर , पहली बार के पतन से बच जाने की सम्भावना श्रिधिक है परन्तु दूसरी बार के पतन से बचना श्रीर भी कठिन है। इसलिए जो पाप श्रीर बुराई से बचना चाहते है उन्हें चाहिए कि वे पाप की परीचा न करें -- अपने को उसकी आजमाइश करने की जीखिम मे न डालें , उस से सैकड़ी मील दूर ही रहने की कोशिश करें।

# नवीन आर्थिक-व्यवस्था

# १ : बौद्धिक स्वार्थ-साधुता

हमारी वर्तमान अर्थ-व्यवस्था शोषण के सिद्धांत तथा हिसा बल पर श्राभित है। इसमे समाज में विषमता, श्रशांति व कलह का दौर-दौरा है - उसे मिटाने के लिए नवीन श्रर्थ-व्यवस्था की जरूरत है। इसके लिए कुछ लोगो का यह कहना है कि पूंजीवाद का संह काला करना जरूरी है श्रीर पूंजीवाद को मिटाने के लिए वर्गवाद श्रीर वर्ग-युद्ध श्रनिवार्य है। कितु मेरी राय में हमारा श्रमकी शत्र है हमारी बौद्धिक-स्वार्थसाधुता। क्योंकि वास्तव में देखा जाय तो जो मनुष्य सारे समाज के हित का विचार करता है, जो साम्प्रदायिक उत्थान का हामी है, वह करापि एक व्यक्ति के नाश पर दूसरे व्यक्ति का, एक जाति या श्रेणी के नाश पर दूसरी जाति या श्रेणी का, श्रथवा एक राष्ट्र के नाश पर दूसरे राष्ट्र का श्रभ्युरथान या जाभ नहीं चाह सकता। एक का नाश कीर इसरे का अभ्युत्थान,यह समाजवादी की भाषा नहीं हो सकती। वह सबका समान उदय चाहता है। वह पीड़क श्रीर पीड़ित, उन्नत श्रीर श्रवनत, सुखी श्रीर दुखी, धनी श्रीर निर्धन, सबका समान हित चाहता है। हित श्रीर माश ये दोनों शब्द, ये दोनो भाव, एक जगह नहीं रह सकते । हित-कर्ता सुधार चाहता है, माश नहीं। वह नाश करेगा बुराई का, बुरी प्रयाखी का. बुरे शासन का. पर बुरे व्यक्ति का नहीं। व्यक्ति का ती वह सुधार चाहता है । जिसका सुधार चाहता है उसीका नामा करके वह उसका सुधार के से करेगा ? वह एक का नाश करके दूसरे को सच्चे शर्थ से बचा भी नहीं सकता । किसी के बचाने या सुधारने का उपाय क्या है ? उसे उसकी मूल बताना, सममाना और सुधार के लिए इस्साहित करना, सुधार-मार्ग में म्राने वाली कठिनाइयां द्र करना, न कि एक को मार कर उसके हर से दूसरे को उस हुराई से बचाना। हर से मनुष्य कै दिन तक बचेगा ? हमें उसके मन में हुराई के मित स्रसिद्ध्युता, हुरे के साथ स्रसहयोग का भात्र उत्पन्म करना चाहिए। इससे वह हुराई से बचेगा भी धौर दूसरों का भी, विना नाश किये सुधार होगा।

वर्गयुद्धवादी अपने पत्त की शुरूआत इस तरह करते हैं—संसार में दो वर्ग हैं, एक स्वार्थ-साधु या शोषक,दूसरा पीड़ित या शोषित । शोषक अपने धन-घत से पीएक वन गया है। अपने धनैश्वर्य के वत पर उसने सत्ता भी श्रपने द्वाथ में करली है। जब तक यह वर्ग संसार में रहेगा तब तक अनता तो पीड़ित ही बनी रहेगी। यह वर्ग इतना प्रश्वल श्रीर ससंगठित हो गया है कि जब तक सत्ता हाथ में लेकर उसे नष्ट नहीं कर दिया जायगा तबतक पीड़ित जनता का उद्धार न होगा। रूस में शस्त्र-वक्ष से ऐसी मांति की है। उसकी सफ-ते निन से लता ने इन भाषों और योजनाओं को बहुत मोस्साहन दिया है। इस विचार के लोग श्रपने को कम्यूनिस्ट-कहते हैं। पर श्रसस्य में देखा जाय तो वे समप्टि-हित के अस से वर्ग-हित कर रहे है। भन्ने ही वह वह-जन-समाज का हो । हम विश्लेषण के लिए भले ही ऐसे दो वर्ग मान सं, पर एक के विनाश परदूसरे के छदय की कल्पना करना समिष्ट-हित की कल्पना के प्रतिकृत है।

परन्तु में वो एक और दूर की तथा गहरी बात पाठकों के सामने रखना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि धन-बत्त का वर्तमान संगठन समिव्विहत के धनुक्त नहीं है, परन्तु समिव्वि के पीइन का मुख्य कारण यही नहीं है। धन, सत्ता और भान अथवा बुद्धि वीमों को किसी और वीज ने अपना साधन बनाया है, वह है मनुष्य की स्वार्थ-साधुता याशोषकवृत्ति। अब वह बद बाती है तब मनुष्य पीइक बन जाता है। अकेले धनी ही नहीं, सत्ताधारी और विद्वान या बुद्धिशाली मायः सभी अपनी शन्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरी समक्त में यह मानना उतना सही नहीं है कि धन ने सत्ता और बुद्धि को अपने साम के किए खरीद किया है, जिसमा यह कि बुद्धि ने धन और सत्ता होनों को अपना गुलाम बना रक्ता है। बुद्धि का दरना धन और सत्ता से बदकर है। विना बुद्धि के न लो धन पैदा हो सकता है न सत्ता आ सकती है, न दोनों का संगरन

हो सकता है। विज्ञान के अद्भुत आविष्कार, जो धन, बुद्धि श्रीर सक्ता की रक्ता के अवर्द्सत साधन वने हैं, बुद्धि की ही करामात है। अतएव मैं उन भाइयों का ध्याम इस भोर खींचना चाहता हूँ जो महज प्ंजीवार के बिरोधी हैं श्रीर उसी को जन-साधारण के दुःखों की अन्मानते हैं। वे गहराई में उत्तरेंगे तो उन्हें पत्ता जगेगा कि धन श्रीर सत्ता के दुरुपयोग से बहकर बौद्धिक शोषण—स्वार्थ-साधुता है श्रीर पहले उसे हमें समाज में से निकालना है।

यह कैसे निकते ? सबसे पहते मनुष्य की बुद्धि को ग्रुद्ध की जिए ! उसे स्वार्थ-साधना से हटाकर देश-सेवा छौर जन-सेवा में जगवाहए। यह भावना फैलाइए कि मनुष्य धपने लिए न जीये, नूसरों के लिए जीये । अपने भाचरण के द्वारा ऐसा उदाहरण पेस कीजिए । सदा जाग-रूक रहिए कि श्रापकी बुद्धि श्रापके स्वार्थ के लिए तो दूसरों का उपयोग महीं कर रही है। यदि आपने अपनी बुद्धि पर अब्दी तरह चौकी-पहरा बिठा दिया है तो आप देखेंगे कि न आपके पास धन जमा हो रहा है श्रीर न सत्ता था रही है । श्राप धन श्रीर सत्ता से उदासीन हो जायँगे । यदि घन धौर सत्ता श्रापके पास स्राये भी तो स्रापकी शुद्ध वद्धि उन्हें अपनी स्वार्थ-साधना में न लगने देगी,जन-कल्वाण में ही उसका उपयोग करावेगी । आप देखते ही हैं कि धन और सत्ता बजात खुद उतनी बुरी चीजें नहीं है। सद-बुद्धि उनका सदुपयोग करती है और कुबृद्धि दुरुपयोग। यही श्रसली हानिकर वस्तु है। इससे हमें श्रपने को सब तरह बचाना चाहिए। भापको समाज में ऐसे न्यक्ति मिलेंगे जो धन-बक्त को कोसते हैं. पर सन्ता के विषय जालायित रहते हैं। इस तरह ऐसे पुरुष भी मिलेंगे जो धन श्रीर सत्ता दोनों की निन्दा करते है किन्तु अपनी बुद्धिया ज्ञान के द्वारा दोनों का उपयोग स्वार्थ-साधन में करते हैं। फिर बद्धि का दुरुप-योग धन धौर सत्ता के दुरुपयोग से श्रधिक सूच्म ध्रवएय प्रधिक गहरा प्रभावकारी है। इसलिए मेरा तो यह निश्चित मत है कि यदि भारत के वास्तविक संदेश को हमने समक जिया है, हमें समाम की व्यवस्था को सुधारना है, उसमें सामंजस्य और समता जाना है, तो श्रकेले पूंजीवाद के पीछे पड़ने से काम न चलेगा। प्'जी, सत्ता और इदि तीनों के दुरुप-योग की जह पर क्ठाराधात करना होगा। इसमें भी सबसे पहले बौद्धिक स्वार्थ-साधुसा का गला घोंटना होगा । क्योंकि वास्तव में बद्धि ही इनका नैदुश्व करती है अतएव समाज के सभी विचारशीक पुरुषों से मेरी पार्यमा हैं कि वे श्रकेले प्ंजीवाद का पिगड छोड़कर मनुष्य की बुद्धि को श्रुख करने का सबसे श्रधिक प्रयत्न करें। मनुष्य को श्रव से श्रव्छा श्रीर उंचा मनुष्य बनाने का प्रयास करें। सत्युरुष बुरी प्रणाली को भी सुधार देगा श्रीर दृष्टजन सरम्णाली को भी अष्ट कर देगा।

### २ : स्वतन्त्र श्रर्थशास्त्र

धर्थ या धन हमारे दैनिक जीवन में उस वस्तु का नाम है जिसकी रैकर बदले में इम दूसरी इच्छित वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, या जिसका उपयोग हम स्वयं श्रपनी विविध श्रावश्यकताश्रो की पूर्ति में करते हैं। इसका यह अर्थ हम्रा कि धन एक साधन है हमारे जीवन की सुखी. सन्तुष्ट श्रोंर उन्नत बनाने का । इसका यह नतीजा निकलता है कि श्रर्थ-शास्त्र का उदेश्य धन की ऐसी व्यवस्था करना है जिससे मानव जीवन के विकास श्रीर पूर्णता में सहायता पहुंचे। जब श्रर्थ-शास्त्र जीवन की मुल ग्रावश्यकताश्रोंको छोडकर फिज्लियात को वढाता है तब वह जीवन के विकासको भ्राघात पहुँ बाता है । श्रोर सामृहिक हित के विरुद्ध व्यक्ति-हित को महत्त्व देता है और जो लोग भोग-विलास या सामाजिक प्रतिष्ठा श्रौर सत्ता के भूखे होते हैं वे अर्थ-शास्त्र को जीवन से प्रथक ग्रीरटर कर देते हैं। वे जीवन की अपेचा से अर्थ-शास्त्र को नहीं गढते बल्कि अर्थ-शास्त्र के सांचे में जीवन को ढालने का उद्योग करते है। जीवन को आर्थिक ानयमी का गुलाम बना देते हैं। नहीं तो क्या श्रावश्यकता है बड़े-बडे कारखानों में हजारों मजदूरों के जीवन को वर्धाद कर देने की १ एक धनी लाखो रुपया कसाकर घर में रखता है। मानवी-जीवन की साधारण श्रावरयकताश्रों से श्रधिक धन वह क्यों संग्रह करे ? क्या वह किजुलियात श्रीर बराइयों मे श्रपना धन नहीं लगाता १ क्या मुख्यतः वह धन उन खोगों के पास से खिचकर नहीं ग्राता है जिनके जीवन की बहुत-सी साधारण श्रावश्यकताएँ भी श्रध्री रह जाती हैं ? फिर क्या यह धन दीन-दुखी श्रोंर दरिद्व के काम में श्राता है ? यदि नहीं ती वताइए, जिम अर्थ-शास्त्र ने उन्हें इस तरह लखपति बनने का भ्रधिकार दे दिया क्या वह जीवन की पूर्णता का सहायक हुआ ? श्चितिरक्त धन मंग्रह करके क्या उम धनी ने श्चपने श्रौर उन दरिष्ट भाइयों के जीवन के विकास की नहीं रोका ? यह एक ही उदाहरण इस बात के लिए काफी है कि हमारा वर्तमान अर्थ-शास्त्र दृषित है। उसे

सुधारने की सत्ता हमारे हाथ में त्राते ही त्रर्थात हमारा स्वराज्य होते ही हमें जीवन त्रौर धन के मम्बन्ध को शुद्ध त्रौर ममतील करना होगा ।

इसके लिए हमें सबसे पहले जीवन की साधारण श्रावण्यकताएं स्थिर करनी होगी और फिर उसके अनुसार घन की न्यवस्था करनी होगी। पेट भर कर श्रीर पीण्टिक श्रन्न, तन ढकने की काफी कपडा श्रारोग्यपद वर श्रीर जीवन को ऊ'चा उठाने वाला शिच्या,इससे श्रधिक मनुष्य की साधारण श्रावस्थकताएँ श्रीर क्या ही सकती है ? इसके श्रलावा लोक-व्यवहार या श्रन्य सामाजिक श्रोर धार्मिक श्रावश्यकताश्रों के लिए भी धनकी श्रायण्यकता होती हैं। मैंने तथा दूसरे मिश्रो ने २० साल पहले मनुष्य की सामान्य श्रावश्यकताश्रो का हिमाब जोड़ा था सो भी कंज्सी ये नहीं, तो एक व्यक्ति के लिए २४) मासिक से अधिक श्रावश्यकता किसी तरह नहीं प्रतीत हुई । श्रय यदि हमारी सरकार प्रत्येक भारतवासी के लिए इतनी श्राय का मासिक प्रबन्ध कर दे थ्रौर स्वास्थ्य तथा श्रधिकारो से सम्बन्ध रखने वाली बातों के श्रजात्रा इतने रुपये मासिक से श्रधिक न जेने का नियम यना दिया जाय तो क्या बुरा हें ? सच है कि जिन्होंने श्रपनी आवश्यकताएं बढा रक्खी है उनको कष्ट में पड़ना दोगा। परन्तु सरकार का यह भी फर्ज होगा कि उन्हें समकावे कि श्रतिरिक्त धन-संग्रह्द उनके जीवन को बना नहीं, बिगाड रहा है, खौर स्वतंत्र बनाने के बजाय गुलाम बना रहा है, निर्भय घनाने के बजाब ढरपीक भ्रौर तेजीहीन बना रहा है। जो बुद्धि लाखो रुपया पैदा कर सकती है, बडे-बडे ब्यापार श्रीर उद्योग-संघ चलाती है क्या वह इतना नहीं समऋ लेगी कि उनके जीवन का हित किसमें है ? श्रीर यह तो हम वडी श्रासानी से उन्हें समसा सकते है कि लाखों करोडों भादिमयों के हित श्रीर जीवन-क्रम के विपरीत वे श्रपना जीवन क्रम रहकर कैसे सुखी हो सकते हैं ? एकाएक इतना गहरा परिवर्तन उनके । जिए कप्ट-साध्य होगा । परन्तु थदि वे उसकी ख्वी और शावश्यकताश्रो की समझने का प्रयस्न करते रहेंगे तो मुसे विश्वास है कि वे कष्ट के बजाय आनन्द का श्रनुभव करने लगेंगे। धनी जीवन में शान, विचासिता श्रीर हुकूमत ज़रूर है, पर ये तीनो जीवन के पालक नहीं घातक ही हो सकते हैं। सादगी, सरबता श्रीर सच्चाई का जीवन वह स्वतंत्र जीवन होता है जिसका **ज्ञास्वाद दर के मारे उनके महलों तक पहुँच ही नहीं सकता।** अस्तु।

इससे हम इस नतीजे पर पहुँचे कि धन जीवन के लिए है जीवन धन के लिए नहीं | इसी तरह हम और गहराई से विचार करेंगे तो पता क्षांगा कि यदि मेरा पड़ोसी मेरे मुकाबले में हुखी है तो गोया मै उसके उतने सुख को छीन लेता हैं। इसलिए यदि मेरी यह इच्छा हो कि मेरे स्वदेश-भाई मुक्ससे ग्रधिक सुखी, यदि नहीं तो मेरे बरावर तो सखी हों तो मुक्ते अपनी भावश्यकताएं श्रासपास की स्थिति देखकर ही निश्चित करनी होंगी। इस किया का नाम है अपरिगृह। मै जितना श्रधिक श्रपरिमही होकँगा, श्रथीत् श्रपनी श्रावश्यकताएं जितनी कम करूंगा उतना ही श्रधिक सुखी में दूसरों को कर सक्तुंगा | में जानता हूँ कि फितने ही पाठकों को इतनी गहराई की बात रुचेगी नहीं और वे एकाएक अपरिश्रह को स्वीकार करके अपने को कप्ट में डालना पसंद न करेंगे । परनतु यदि स्वार्थ से परमार्थ प्रर्थात् ग्रपनी सेवा की ग्रपेसा दूसरों की सेवा, श्रपने सुख की श्रपेशा दूसरों को सुख पहुँचाना श्रधिक मानवो-चित है तो उन्हें ग्रपनी ग्रावश्यकता घटाये बिना दूसरा रास्ता ही नहीं है। इसलिए यदि हमें सचमुच भ्रपने वर्तमान शर्यशास्त्र को शुद्ध करना है तो उसे वर्तमान शोपण्डलि से स्वतंत्र किये बिना छटकारा नहीं है। श्रीर मुक्ते तो विश्वास है कि भारत की भावी सरकार को श्रवनी योजना में प्रपरिगृह प्रथवा कम-से-कम सम्पत्ति के बंदवारे की समतौतता का नियम मानना ही पड़ेगा, यदि उसे देश के करोड़ों किसानों धौर मजदर भाइयों के हितों की चिन्ता होगी श्रीर साथ ही धनी-मानी, राजा-रईस, इनके भी जीवन-विकास की जिम्मेवार वह अपने को समसेगी।

धौर जब कि धन के लिए जीवन में इतना कम स्थान है, जीवन के लिए श्रनिवार्य होते हुए भी वह जीवन का श्रंशमात्र है तो फिर उसके लिए श्रापस में इतने कलह-कागड होने की क्या श्रावश्यकता है ? एक तो लड़ाई-कगड़े में दोनों तरफ के लोग श्रपनी शक्ति बरबाद करते श्रीर दूसरे को यदि जीतकर हमने धन-ऐस्वर्य प्राप्त ही किया तो क्या श्रपने श्रीर समाज दोनों की दृष्टि से एक श्रमर्थ ही श्रपने घर में नहीं धुसेड़ा है। यदि इतनी भोटी-सी वात को हम समक्त लें तो सारे समाज का जीवन कितना सुन्दर श्रीर सुखमय हो जाय।

## ३ : खादी-श्रहिंसा का शरीर

सहारमा गांधी की संसार को दो देनें सबसे बढ़ी हैं,एक श्रहिश श्रीर दूसरी ख़ादी। इघर महारमाजी यह समकाने का प्रयस्न जोरों से कर रहे हैं कि जादी उनके नजदीक श्राहिसा की प्रतीक है। खादी महज कपड़ा ही नहीं है, एक उस्त है। खादी को गांधीजों ने इतना महत्व दे दिया है कि कई वार में कहता हूं खादी श्रीर गांधी समानार्यंक है। श्राहिंसा यदि श्रात्मा है तो खादी उसका शरीर है। श्राहिंसा की जो भावना हमारे श्रन्दर है उसे यदि सामाजिक रूप में हमें प्रकट करना है तो हम खादी के रूप में जितनी श्रन्दी तरह प्रकट कर सकते हैं, उतनी वृक्सी तरह महीं।

हिसा के दो मुख्य लच्चण हैं:--एक,जो वस्तु न्यायतः हमारी नहीं हैं उसका अनुचित उपयोग करने की भावना ; दूसरा द्यानेया बदला लेने की भावना,समाज में पहली श्रर्थात् कोपण करने की भावना ने जितना श्रनर्थ किया है: समाज की व्यवस्था पर जितना बुरा ग्रसर डाला है और समाज की जिलनाप्रभावित कर रखा है, उतना भैर या वदला लेने की भावना ने नहीं। ष्ट्रिक श्रधिक गहरा विचार किया जाय तो मालूम होगा कि हुन शोषरा-वृत्ति मेंसे ही वैर-वृत्ति का जन्म होता है ! इसलिए यदि समाज से वैरमाव श्रर्थात् शत्रु सा चौर प्रतिहिंसा का भाव मिटाना है तो हृद्य से शोषरा के भाव को ही नष्ट करना होगा। श्रीर यदि समाज से हिंसा को नष्ट करके अहिंसा को प्रस्थापित करना है तो शोषण के हर इप को हर स्थान से हटाने का दद प्रयत्न करना होगा । श्रीर यह काम हम खादी द्वारा जिसनी श्रासानी से कर सकते हैं: उतना श्रीर किसी तरह से नहीं। 'खादी' का यहां ज्यापक अर्थ लेगा चाहिए | खादी के लिए न बहुत पूंजी, न बहुत श्रम संगृह की जरूरत है। जहां कहीं संगृह या परिगृह की भावना है वहां किसी न किसी रूप मे शोपण को विद्यमान ही समिमए। 'खादी' थोड़े रुपये में थोड़े साधनों से थोडी जगह में वम सकती है श्रीर मेहनत श्रीर मजदरी का बंटवारा ऐसे स्वामाविक क्रम से भीर न्यायपूर्वक हो जाता है कि किसी को किसी का शोषण करने की भहसा ग़'जाइश नहीं रह जाती। यदि खादी की ज्याख्या कपडे तक सीमित न रख कर तमाम हाथ से बनी चीजों तक मान ली जाय ती श्वार्थिक शोषण का प्रश्न बहुत श्रासानी से हल हो सकता है। क्योंकि खादी में जो उस्त है,वह बास्तव में हाथ-परिश्रम से सैयार किये माल को इस्तैमाल करना है। मशीन से माल तैयार करने की भावना की जह में धन-संगृह की जालसा के सिवा श्रीर क्छ नहीं है। श्रगर जनता की

या बनाने वाले की सुख-सुविधा की ही भावना उसमें हो तो यह 'खादी' श्रीर 'खादी' के उस्तू से ही पूरी हो सकती है। मशीन श्रीर मशीन के उस्तू से किसी प्रकार नहीं।

प्रत्येक भावना की कोई स्थूल कसौटी श्रवश्य होती है। कोई भावना जब तक श्रमूर्त रहती है तब तक न वह जानी जा सकती है न उसका कोई सामाजिक मुख्य ही है। श्रापके मन मे श्रहिंसा की भावना है। उसका परिचय श्राप संसार को कैसे देंगे ? उससे समाज को कैसे लाभ पहुँचावेंगे ? इसके लिए श्रापको कुछ वैसे कार्य श्रीर व्यवहार करने पढेंगे। हिन्दुस्तान की मौजूदा हालत में तीन प्रकार से हम श्रपनी श्रहिंसा की भावना श्रच्छी तरह श्रीर उपयोगी ढंग से प्रकट कर सकते है। एक कौमी एकता के लिए प्रयत्न करके,दूसरा हरिजनों की सेवा करके, तीसरा खादी को श्रपनाकर श्रीर चरखा कात करके। कोई भावना तभी उपयोगी हो सकती है जब वह ऐसे रूप में प्रकट हो जिससे देश श्रौर समाज की बहुत बडी श्रावश्यकता या श्रभाव की पूर्ति होती हो । हिन्दुस्तान में इस समय ये तीन सबसे बडी श्रावश्यकताएँ है। मगर न्याय-पूर्ण श्रार्थिक न्यवस्था की निगाह से खादी-संबंधी श्रावश्यकता सर्नोंपरि है। श्रीर इसीलिए गांधीजी इस बात पर सबसे श्रधिक जोर देरहे हैं। इस बात को ध्यान मे रखकर मै कहा करता हूँ कि खादी गांधीजी की एक महान देन है।

खादी हिन्दुस्तान में पहले भी थी,पर उस समय वह महज एक कपड़ा थी। श्राज वह एक भावना है, उसूल है श्रीर उस रूप में महान देन है। गांधीजी चाहते हैं सब चरखा कातें। जो कातें वे पहने जो पहने वे कातें। उन्होंने जिस तरह खादी के महत्त्व को समसा है उसे देखते हुए जिस दिन उनका बस पड़ेगा उस दिन वे उसे सबके लिए श्रितवार्य कर दें तो श्राश्चर्य नहीं। यदि हिन्दुस्तान से ही नही, संसार से शोषण को खतम करना है तो सारी हुनिया को एक दिन खादी की योजना स्वीकार किये विना गित नहीं। स्वतंत्र समसे जाने वाले यूरोपीय राष्ट्र के सामने जो संकट श्राज मुँह बाये खड़ा है श्रीर जिसमें सब को भारी विनाश होने दिखाई पहना है उसकी पुनरावृत्ति जो नहीं चाहते उन्हें खादी के उसूल को श्रथीत् हाथ मेहनत क्ये या श्रहिंसा को श्रपनाये बिना दूसरा रास्ता ही नहीं है।

### ४ : हाथ या यंत्र ?

हमारे जीवन में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है कि हम हाथ से काम कहा / तक करे ग्रौर यन्त्रों से कहां तक लें। वर्तमान स्वाधीनता-संग्राम तथा भावी समाज-न्यवस्था की योजनात्रों में भी यन्त्रों के प्रश्न पर बहा मतभेट है। जब किसी को खादी पहनने या हाथ से काम करने पर जोर दिया जाता है तो बाज लोग वहें हलके दिल से कह उठते हैं- तो फिर इन बढे-बढे अन्त्रो का क्या होगा ? मनुष्य की बुद्धि की यह करामात क्या व्यर्थ ही जायगी ? जब उनसे यह कहा जाता है कि श्रव्छा बताइए बड़े-बड़े कल कारखानों से जनता का क्या हित हुआ है ? ती वे कहते हैं कि यदि नहीं हुआ है तो इसका इलाज यह नहीं कि हाथ से काम करके सभ्यता के फलस्वरूप यन्त्रों को तोह-मरोह कर फेंक दिया जाय बलिक यह है कि उद्योग धन्धो को ज्यक्तिगत न रहने देकर समाज के श्रधीन कर दिया जाय। उन पर सारी सत्ता समाज की रहे, समाज की तरफ से उनका सञ्चालन हो। लोग नियत समय तक उनमें काम करें श्रीर श्रावश्य हता के श्रनुसार जीवन-सामग्री समाज से से से से रे इससे धनी श्रीर दरिद्र की समस्या हल हो जायगी श्रीर न श्रापको घर-घर खादी लिये लिये घूमने की ब्रावश्यकता होगी श्रीर न लोगों को महंगा कपडा ही खरीदना होगा। श्राप कहते हैं-हाथ से काम करी हाथ का श्रीर मोटा कपडा पहनो, मोटा खान्रो, श्रावश्यकताएं कम करो, गांव में रही । इस सम्यता के युग में श्राप लोगों को यह साहस किस तरह हो जाता है १ दुनिया भी इस घडी को आप उत्तटा क्यों फेर रहे हो ? गंगा को समद्र से हिमालय की तरफ क्यों ले जाते हो ? क्या फिर से बाबा श्रादम के जमाने में ले जाना चाहते हो ? मनुष्य को नंगा फिराना थ्रीर पेडों पर बैठाकर जिन्दगी गुजारना चाहते हो ? इन इतने सुख के सुलभ साधनों को क्यों ठकराते हो ? जनता दरिद्र है तो हम भी कंगाल हो जायँ, मेरा पडोसी दुखी है तो मैं भी दुखी रहूँ, यह कहा की बुढ़िमत्ता है ? बजाय इसके मैं जनता की कंगाली को मिटाने धौर श्रपने पश्चीसी को सुखी बनाने का उद्योग क्यों न करूं ? श्रपने को उसकी श्रोशी में विठाने के स्थान पर उसे श्रपनी जगह खाने का उद्योग क्यों न कहं ? भ्रपने को गरीब बनाने के बजाय उसे श्रमीर सुनाने का उद्योग नयी व करूं ?

भारत-प्रसिद्ध स्वर्गीय सर गंगाराम ने, घन्तिम समय विजायतः जाते वक्त, वम्बई के प्रसिद्ध मारवाड़ी व्यापारी स्वर्गीय श्री रामनारा- ययाजी रुद्धया के बगीचे में बैठकर उनके घालीशान महत्त को दिखाकर मुक्तसे कहा था—'देखो, तुम्हारे गांधीजी कहते हैं, चरखा कातो। उससे क्या होगा? बहुत हुशा तो एक घाना रोज मिलेगा! पर मैं चाहता हूँ कि ऐसे महल सबके बन जायें। गांधीजी कहते है कि इम लोग श्रपना स्टैण्डर्ड कम करें; मैं कहता हूँ कि बढ़ावें। इम भी धंमें को तरह क्यो न खुब कमावें घोंग खुब धाराम से ठाठ के साथ रहें?''

ये हो प्रकार की विचार-धाराएँ समाज में प्रचित्तत हैं। ये होनों उरपक्ष हुई हैं जीवन के अन्तिम उद्देश्य या लुच्य-सम्बन्धी भिन्न हुष्टि चिन्तु के कारण । इमें देखना यह है कि कीन सा दृष्टि-बिन्दु सही है श्रीर जीवन के ठेठ खच्य तक सीधा ले जाता है। जीवन श्रपूर्ण है श्रीर पूर्णता चाहत। है, इससे किसीको इनकार है ? सुख उस की सामसिक स्थिति है। सभी मनुष्य श्रोर सभी समाज सुख चाहते हैं। सुख साधन यदि उनके चाहने पर ही अवलम्बित हों तो बताइए मनुष्य क्या-क्या नहीं चाहेगा ? हर शब्स चाहेगा कि मुक्षे बढ़िया महत्त मिले। सन्दर-सी स्त्री मिले। लाखों-करोड़ों का मास मिले। जमीन-जायदाद, धीरा-मोती, मोटर, हवाई जहाज, राज-पाट सब मिले। शराबलोरी. रण्डीवाजी आदि की चाह को अभी छोड़ दीजिए । हम भ्रन्छी तरह जानते हैं कि चाहुना जितना ही श्रासान है, मिलना उतना ही कठिन है। पर सब आदमी यदि सभी अन्छी और कीमती चीजें श्रपने विष चाहने लगेंगे तो उनमें प्रतिस्पर्धी, हांह श्रीर कवह पैदा हुए बिना न रहेगा। क्योंकि चीजें थोडी ग्रौर चाहने वाले बहुत। इस तरह यदि मनुष्य की चाह को स्वच्छन्द छोड़ दिया जाग श्रीर उसे अपनी श्रावश्यकताएँ या सख-साधन बढाने के लिए श्रोत्साहित किया जाय तो श्रम्तिम परिणास सिवा गोलमाल के श्रीर क्या हो सकता है ? इसलिए अनुभवी समाज-शास्त्रियों ने मनुष्य की इच्छा श्रीर आवश्यकता पर कैंदें लगादी हैं। अर्थात मनुष्य से कहा कि भाई, श्रामी इच्छाक्षों को वश में रक्खो। यह मसीहत या नियम स्वर्तत्र श्रीर व्यवस्थित मनुष्य-जीवन का पाया है। यदि यह ठीक है तो फिर ग्रंथ रोज-रोज आवश्यकताएं" बढाने, स्टैग्डर्ड बढ़ाने की प्रकार से किस हित की श्राशा की जा रही है ? हां, दरित्र जनता का स्टैग्डर्ड तो बड़ाना

ही होगा; पर वह इसलिए कि उसे तो अभी पेटभर खाने को भी नहीं मिलता है। पर यदि हर श्रादमी मोटर चलाने लगेगा, बिजली के पंखे लगाने लगेगा. नाटक सिनेमा देखना चाहेगा. श्रखबार श्रीर छापालाना चाहेगा, एक एक महल वनाना चाहेगा, तो वताहए श्राप समाज को सुन्यवस्थित कैसे रख सके गे ? स्पर्धाः ढाइ श्रीर कलह से कैसे बचारोंने ? श्राखिर उनकी इच्छान्नों पर तो नियंत्रण रखता ही होगा न ? चाहे श्राप यह कहिए कि श्रपनी कमाई से श्रधिक खर्च करने का किसीको अधिकार नहीं है, चाहे यह नियम बनाइए कि जो कमाता नहीं है.उसे खर्च करने का हक नहीं है। चाहे यह व्यवस्था की जिए कि शारीरिक श्रम से जितना मिले उतने ही पर मनच्य श्रपनी गुजर कर लिया करे। चाहे यह विधान बनाहए कि मनुष्य श्रपनी साधारण धावरय-कताश्रों भर की ही पूर्ति कर लिया करे। चाहे यह श्राज्ञा जारी की जिए कि मनुष्य उन्हीं चीजों को इस्तैमाल करे कि जो उसके देश या प्रान्त से पैदा हों। चाहे यह उपटेश दीजिए कि मनुष्य प्राकृतिक साधनों पर ही श्रवलम्बित रहे। गरज यह कि उसकी इच्छात्रों श्रीर श्रावश्यकताश्रों पर श्रापको कोई न कोई कैद लगानी होगी । यह कैद होगी उसकी समाज की स्थिति के श्रमुसार | यदि कैंदें हम ढीली करते जायॅगे तो श्रन्त को समाज में स्वेच्छाचारिता श्रीर गोल-माल पैदा कर हेंगे, यदि तंग करते जायंगे तो संभव है समाज उसे वरदाश्त न कर सके। भ्रोर यह बात मिर्विवाद है कि मनुष्य जब श्रपनी इच्छा से राजी-ख़शी श्रपनी श्रावश्यकताएँ कम कर देता है तो वह श्रीरों के मकावले में श्रपनेको श्रधिक सुखी, स्वावलम्बी श्रीर स्वतंत्र पाता है। यह श्रमभव-सिद है। इसी तरह स्रावश्यकतार्थों को बढा लेने वाला सपने को हुन्ही. पराधीन श्रौर उलक्तनों या दुःर्यंसनों मे फँसा हुआ पावेगा। इसिवाए यह उचित है कि समाज में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाय. जिससे मनुष्य खुद ही श्रपनी श्रावश्यकताश्रों को संयम में रखना सीखे। एक के संयम का अर्थ है दूसरे की सुविधा और स्वतंत्रता। अतएव जहां अधिक संयम होगा वहां अपने आप अधिक स्वसंत्रता होगी। श्रव मै पूछना चाहता हूँ कि मनुष्य, तू समय का श्रवलम्बन करके श्रधिक स्वतंत्र रहना चाहता है या श्रावश्यकताश्रों को बढ़ाकर सुख-साधनों का गुलाम बनना चाहता है ?

श्रव हमारे पूर्वोत्त टीकाकार भाई विचार करें कि खादी श्रीर हाथ से

काम करने का कितना महत्त्व है। हाथ से काम करना उत्पत्ति का संयम है। हाथ से काम करना पूंजी को एक जगह संग्रह न होने देना है। हाथ से काम करना मजूरी की प्रथा मिटाना है—या यों कही कि मालिक ख्रोर मजदूर के कृत्रिम ख्रोर हानिकर भेद को मिटाना है। हाथ से काम करना स्वावलम्बन है। हाथ से काम करना पुरुषार्थ ख्रोर तेजस्विता है। हाथ से काम करने का चिह्न नहीं है तो कुछ भी नहीं है। खादी गरीबों का सहारा तो इसलिए हैं कि यह बेकारों के घर में कुछ पैसे भेज देती है। परन्तु खादी खाजादी का जिस्या इसलिए है कि हर शख्स को ख्रपनी जरुरत के लिए दूसरे का मुँह न ताकने का उपदेश देती है। हाथ से काम करना सिखाकर वह हमें सचम्च खाजादी का रास्ता बताती है।

पाठको, श्रव श्राप सोचिए कि सीधा रास्ता कोन-सा है। हाथ से काम करने का, श्रपने पात्रों के बल खड़े होने का या स्थीन वा क्ल-कारखानो श्रोर उनके मालिको श्रोर हाक़ियों की गुलामी का, श्रपनी श्रावश्य-कताश्रों के बढाने का या घटाने का? साइगी का या भोग-विलास का?

दुनिया की घडी को पीछे युमाने की दलील ग्रजीय है। जब हाथ से काम करके सर्वसाधारण सुखी थे. श्रीर किसी ने कल कारखाने का श्राविष्कार किया, किसी ने भाफ विजली का श्राविष्कार किया तव क्यों न कहा गया कि दुनिया पीछे हटाई जा रही है ? क्या साधन सामिश्रयों का दिन दिन गुलाम होते जाना ही दुनिया का कदम श्रागे बढाने का लक्षण है ? और क्या स्वावलम्बन की ओर उसे ले जाना दुनिया की पीछे घसीट ले जाना है ? सुख-साधन सामग्री की विपुलता श्रीर विवि-धता पर हरगिज श्रवलम्बित नहीं है। सख मन के सन्तीप श्रीर निश्चिन्तता पर श्रवलम्बित है। करोडपति श्रीर राजा महाराजा चिन्ता श्रीर पश्चात्ताप से रात-रात भर करवर्ट बदलतं हुए पाये गये हैं श्रौर एक फक्फड किसान रूखी रोटी खांकर, सुफ्त भरने का सजीव पानी पीकर, हरे भरे खेत की मंड पर सुख की नींद सोता हुआ मिलता है। सुखी वह हैं, जिसने श्रपनी इच्छाश्रो को जीत लिया हैं, दुखी वह है जो अपनी इच्छाओं और वासनाक्षों का गुलाम है। जीवन की पूर्णता बाह्य-साधनों पर टतनी श्रवस्वरिवत नहीं, जितनी श्रांतरिक शक्तियों के उत्कर्ष पर है। श्रापकी महानता के लिए कोई यह नहीं देखेगा कि श्रापके पास कितनी मोटरे हैं, श्राप कितना कीमती

खाते हैं, श्रापके कितने दास-दासी है । श्रापका रूप-रंग कैसा है, बिल्क यह देखा जायगा कि श्राप कितने संयमी है, कितने सदाचारी है, कितने सेवा-परायण हैं, कितने निःस्वार्थ हैं, कितने कष्ट-सिह्द है, कितने प्रेममय है, कितने निरू है, कितने बहादुर है, कितने सत्य-वृत्ति है। महात्मा गांधी का जीवन, खुद का जीवन, ईसामसीह का जीवन, श्रिषक पूर्णता के निकट या या जार का, रावण का, श्रथवा कारू श्रीर कुवेर का १ हम उदाहरण से तो श्रापको पूर्णता के सच्चे पथ की पहचान हो जानी चाहिए। श्राप कहेंगे कि हने-गिने श्रादमियों के लिए तो यह बात ठीक हैं, सारे समाज के लिए नहीं, तो मैं कहूँगा कि विकास का मार्ग सबके लिए एक ही हो सकता है। उनके दल बाहे श्रलग-श्रलग श्रवस्थाश्रों में श्रलग-श्रलग हो, पर रास्ता तो वही है। भिन्न-भिन्न व्यवितयों श्रीर दलों में भेद भी हो सकता है, परन्तु रास्ता तो एक ही होगा—संयम का, व्यावहारिक भाषा में कहेंगे तो, हाथ से काम करने का।

### ५ : खादी और श्राजादी

अब हम खादी के प्रश्न पर भी स्वतंत्र रूप से विचार कर लें श्रीर देखें कि इससे हमारी स्वतंत्रता का कहां तक सम्बन्ध है। खादी के लिए जो बढा दावा किया जाता है कि यह प्राजादी लाने वाली है वह कहां तक ठीक है ? दु.ख की बात तो यह है कि अब भी कई लोग यह मानते है कि खादी श्रान्दोलन सिर्फ श्रंग्रेजो को दवाने के लिए है. लंकाशायर की मिलो श्रौर मिल मालिको पर श्रसर डालने के लिए है, जिससे वे भारतीय त्राजादी की मांग को मंजूर करने के लिए मजबूर हों। किन्तु मैने जहां तक खादी के श्रस्त श्रीर मतलब को ॅसमका है, मेरी तो यह मजबूत राय बन चुकी है, कि खादी आन्दोलन का एक नतीजा यह जरूर निकलेगा कि अंग्रेजो पर दबाव पहे परन्त् उसका यह मतलब हरगिज नहीं है । उसका श्रसली श्रीर दरगामी मतलब तो है भारत को श्रीर यदि गुस्ताखी न समभी जाय तो सारी दुनिया को सच्ची प्राजादी दिलाना। इसलिए जब कोई कहता है. यह समभता है कि खादी तो स्वराज्य मिलने तक जरूरी है या गांधी जी के जीते जी भन्ने ही चलती रहे, तो मुभे इस पर दु.ख होता है। क्योंकि वर्षों के दिन-रात के उद्योग, प्रचार श्रीर इतनी सफलता के बाद भी धभी तक कितने ही पढ़े-िलांगे लोगों ने भी खादी की असलियत को नहीं सममा; उमके विना मच्ची याजादी किस तरह असम्भव है इसको नहीं जाना। सच तो यह दें कि आजादी और खादी एक शब्द के दो मानी हैं या एक सिक्के के दो पहलू हैं।

हमें यह भुला देना चाहिए कि ग्यानी एक महज कपड़ा है, बिल्क खादी पुक घसुल है, एक घादरों है। खादी के मानी हैं हाथ से काम करना, श्रपनी बनाई चीज इस्तैमाल करना, श्रपने देश का पैसा देश में रहने दंना, पेंसे का एक जगह संग्रह न होने देना ग्रीर टसका स्वामाविक तरीके से सर्व साधारण में वॅट जाना। खादी भाफ श्रीर श्रधिक प्ंजी के बल पर चलने वाले कारखानों के जिलाफ बगावत का मंहा है। एक मामृली सवाल है कि जहां हाथ वेकार हैं, आदमी भुखों मरते हैं वहां श्राचिर वहे वहे कत कारखानों की जरूरत क्यों पैदा होती हैं ? समाज की सुग्व-सुविधा के नाम पर धन-संग्रह करने के मतलब ने ही इन मीमकाय कारखानों और स्वापार-उद्योग-धंघों की जन्म दिया है। जो काम हाथ मे हो सकता है उसको भला मशीन की क्या जरूरत है ? जो काम हाथ से चलने वाली मशीन से ही सकता है चलने लिए शाफ से वाली क्या जरूरत है ? फिर खाओं सोगों को यों वेकार पहे रहने देकर मणीन से कारखाने चलाना कहां की श्रव्लयन्दी है ? यह माना कि यन्त्र मनुष्य की ब्रिट्टि के विकास का फल है। यह भी सही कि अपने की मिल चरखे का विकास है। पर सवाल यह है कि इन मिलों से मर्ब-साधारण जनता का कितना हित हुन्ना १ वे गरीव श्रधिक बने या धनवान ? वेकार श्रधिक हुए या नहीं ? भारत की छोड़ वीजिए, सांग्यरीय में अरवीं आदमी वैकार हैं। यह क्यों ? जो काम भाष या विश्वली की मशीनों से लिया जाता है वह यदि मनप्यों से किया जाय, तो क्या फिर भी वेकारी रह सकती है ? हां, यह सत्य है, कि शहरों में यब काम द्वाय से नहीं किये जा सकते। सामृहिक-जीवन में कई सामृद्दिक ग्रावश्यकताएँ एंसी होती हैं, वे इतने श्रधिक परिमाण में श्रीर इतने विशाल श्राकार-प्रकार की होती हैं कि यन्त्रों का उपयोग टनके लिए सुविधा-जनक होता है । पर दूनिया में, यदाइए, शहर कितने हैं ? ओर क्या आप हुनिया की शहर में ही बांट देना चाहते हैं १ क्या गांवों की श्रपेता ग्रहरों का जीवन मनव्य-जीवन के स्वामानिक

विकास के श्रधिक श्रनुकृत हैं ? मनुष्य गांव में श्रधिक स्वतंत्र, लुखी, स्वस्थ, नीतिमान, सङ्जन रह सकता है, या गदर मे 🧍 घटएव यदि हम शहरों के ख्याल को श्रपने दिमाग में से हटा दें, श्रीर दुनिया में गांघों की वहसंख्या श्रीर महता को समक क्षें, तो इसारे दिमाग की कई उल्मने कम हो जायँ। श्रसल यात यह है, हमारी श्रसली कसौटी यह होनी चाहिए कि मनुष्य जीवन विकसित, सुन्यवस्थित, स्वतंत्र और सुखी किस प्रकार रह सकता है ? गांव के सादे जीवन में ही ये सब वातें सलभ और सिद्ध हो सकती है, शहरों के जटिल, कृष्टिम गुलाम जीवन में हरगिज नहीं। यदि हम शहरों श्रीर शहर की सम्यता को अपनी कल्पना में से हटा सकते हैं तो हम बढ़े उद्योग धंधों धीर भीमकाय यन्त्रों को श्रवश्य श्रपती समाज-रचना में से हटा देंगे । कोई बात इसीक्षिए तो स्थिर नहीं रह सकती है कि वह विकास कम में हमारे शंदर दाखिल हो गई है। मनुष्य की अपरिमित स्वार्थ-साधता और प्रचार-शक्ति भी तो इसमे वहत सहायक हुई है। मनुष्य विचारशील है और वह विकास के हरएक मोड पर सिंहावलोकन करता ह धौर उसके परिणाम की रोशनी में श्रपनी गति-विधि को सुधारता है। पिछली श्रौद्योगिक-क्रान्ति ने जन-समाज को स्पष्ट-रूप से पूँजीपति श्रीर दिरद्व, पीड़क श्रीर पीडिस, इन दो परस्पर-विरोधी वर्गों में बांट दिया। इसके पहले भी समाज में शोषण था, परन्तु उद्योग धन्धो को समाजाधीन धनाने की उस समय इतनी आवश्यकता वयों न प्रतीत हुई ? इसलिए कि ग्राज उचोग धंधो की प्रधानता भ्रीर भीमकाप यन्त्रों की प्रचुरता ने जनता को चूस किया, लाखों को येकार बना दिया श्रौर मुट्ठी भर लोगों को मालामाल कर दिया। कल-कारखानों पा उद्योग-धंधों को समाजाधीन बनाकर धाप इस रोग को निर्मुक्त महीं कर सकते । उससे आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि मुनाफा सज-दूरों के घर में भी पहुँचता रहे, उनकी सुख-सुविधाएँ भी बढ़ आयें. परन्तु वे पूर्ण स्वतंत्र श्रीर स्वावलम्बी नहीं वन सकते । मनुष्य के सभी काम सो समाजाधीन नहीं हो सकते हैं। सामृहिक काम ही सामृहिक पद्धि पर हो सकते हैं और उन्हीं के समाजाधीन होने की आवश्यकता है। रोटी, कपडा, मन्ष्य की व्यक्तिगत श्रावश्यकताएँ हैं. पर रेका. सदक, पुक्त, सामाजिक । रोटी, कपड़ा उसे ख़ुद बना व कसा तेना चाहिए. रेल,सहक, पुल उसे परस्पर सहयोग से बनाने होंगे, श्रीर ये समाजाधीन रह

सकते है। जो चीजें समाजाधीन हों वे यदि मनुष्यों के हाथ-बक्त से न हों सकें तो उनके लिए बढ़े यन्त्रों का उपयोग कुछ समस में श्रा सकता है। परन्तु लाखो श्रादमियों को बेकार रखकर हर बात में यन्त्र की सहायता लेना मनुष्य को यन्त्र-गुलाम बना देना है और उसकी बहुतेरी श्रसली शिन्तयों को नष्ट कर ढालना है। श्रतएव यदि श्राप चाहते हों कि मनुष्य केवल राजनैतिक गुलामी से ही नहीं बिल्क हर तरह की गुलामी से छुटकर श्राजाद रहे, तो श्रापको उसे यन्त्रों की गुलामी से बचाना होगा। खादी मनुष्य जाति को यन्त्रों की गुलामी से छुटाने का सन्देश है।

श्रीधोगिक फ्रांति के बाद श्रव यह स्वाध्रय का युग शुरू हो रहा है श्रीर प्रगति की गति मे यह पीछे, का नहीं श्रागे का कदम है। कृत्रिम साधनो की विपुलता बुद्धि-वैभव का चिह्न श्रवश्य है, किन्तु साथ ही वह मनुष्य का रवावलम्बन दिन-दिन कम करती जा रही है श्रीर नाना-विध गुलामियों मे जकहती जा रही है, इसमे काई सन्देह नहीं।

श्राजादी का श्रर्थ यदि हम इतना ही करे कि श्रंश्रेजो की जगह हिन्दुस्तानी शासक वन जार्य, तो खादी का पूरा पूरा गुण हमारी समम मे न श्रा सकेगा। परन्तु यदि उसका यह श्रर्थ हमारे ध्यान मे रहे कि भारत का प्रत्येक नर-नारी स्वतन्त्र हो, उस पर शासन का नियन्त्रण कम-से-कम हो, तो हम खादी का पूरा महस्व समस सकते है। खादी का श्रर्थ केवल वस्त्र-स्वाधीनता ही नहीं, यन्त्र-स्वाधीनता भी है। यन्त्रों की गुजामी के मानी है धनी श्रीर सत्ताधारियों की गुजामी। खादी इन दोनो गुजामियों से मजुष्य को छुडाने का उद्योग करती है।

#### ६ । सच्चा खादी प्रचार

हमने यह तो देख लिया कि खादी वस्त्र-स्वावलम्बन श्रीर यन्त्र स्वावलम्बन का साधन है श्रीर इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं है कि खादी से बदकर गृह-उद्योग का साधन श्रभी तक किसी ने सिद्ध नहीं किया है, न प्रयोग करके ही बताया है। दूधशाला, मुर्गी के श्रद्धे की पैदाबार, रेशम, शहद, साबुन, डिलया, रस्सी श्रादि बनाने जैसे कितने ही धन्धे श्रांशिक रूप में श्रीर स्थान तथा परिस्थिति-विशेष मे थोडे बहुत सफल हो सकते हैं, किन्तु खादी के बराबर ज्यापक, सुलभ, सहजसाध्य, जीवन की एक बहुत बही श्रावश्यकता को पूर्य

करनेवाला श्रादि गुर्खों से युक्त धन्धा इनमें एक भी नहीं है। फिर भी श्रभी तक खादी-उद्योग की, जितनी चाहिये देश में प्रगति नहीं हुई है। इसके यों तो छोटे बड़े कई कारण हैं, किन्तु उनमें सबसे बड़ा है खादी-सम्बन्धी न्यापक ज्ञान का श्रीर उसके पीछे श्राचरण का श्रभाव । पिछले वर्षों में खादी की उत्पत्ति बहत बढ़ी है. किस्में तरह-तरह की चली हैं: पोत में भी बहत उन्नति हुई है, बिक्री श्रीर प्रचार ' का भी बहत उद्योग किया गया है, सस्ती भी पहले से काफी हो गई है--फिर भी एक भारी कसर इसके कार्य में रही है। खादी की श्रोर लोगों को श्राकषित करने के लिए हमने उनके हृदयों को ज्यादा स्पर्श किया है. उनकी बुद्धि को आवश्यक खुराक बहुत ही कम दी है। हमने ऐसी दलीलें ज्यादा दी हैं कि खादी गांधीजी को प्रिय है. इसलिए पहनो: स्वराज्य की सेना की नदीं है. इसलिए पहनो: गरीवों को दो रोटो देने का पुरुष मिलेगा, इसलिए श्रपनाश्रो श्रादि। किन्तु उन श्रंकों श्रीर तथ्यों को खोगों के सामने कम रखा है, जिनसे उनके दिमाग में यह श्रव्छो तरह बैठ जाय कि खादी ही हमारे लिए एक-मात्र सस्ता और श्रव्छा कपडा है, इतनी ही नहीं बल्कि खादी उत्तम समाज-व्यवस्था का एक तत्त्व है। यह बात सच है कि बुद्धि की श्रपेत्ता हृदय में क्रियाबल श्रधिक है, किन्तु जब तक कोई बात दिमाग में बैठती नहीं, तब तक उसका श्राचरण श्रधकचरा ही होता है। फिर खादी यदि आत्मानुभव की तरह बुद्धि के चेत्र के परे का कोई तत्त्व होता तो बात दसरी थी। किन्तु यह तो एक सीधा-सा श्रार्थिक श्रीर सामाजिक प्रश्न है श्रीर मोटी बुद्धि वाले को भी समक्त में श्रा सकता है। बल्कि यों कहना चाहिये कि यह इतना सीधा श्रीर सरल है कि इसका यही गुण सूच्म श्रीर तेज बुद्धि वाले को परेशान कर रहा है। इसलिए श्रन्छा तो यह हो कि खादी के सम्बन्ध में हम पहले लोगों की ब़िद्ध को समकावें और समका चुकने के बाद यदि उनमें उत्साह न हो तो फिर उनके हृदयों श्रीर मनोभावों को जायत करके जनमें काफी बल श्रीर प्रेरणा उत्पन्न करें। मेरी समक्त में इससे खादी का श्रविक श्रीर स्थायी प्रचार होगा।

खादी के विकास और प्रचार में जिस तरह बुद्धि के प्रति श्रनास्था बाधक है, उसी तरह उसकी श्रन्युक्तिपूर्ण प्रशंसा भी है। मनुष्य का यह एक स्वभाव है कि जो वस्तु उसे प्रिय होती है उसमें उसे नये-वेन गुण दीखरें बगते हैं और कई बार तो प्रवगुण भी गुण दिखाई देते-हैं। किन्तु यह जागृति, विकास और दृष्टि का खन्नण नहीं, शिथिखता न मन्दता और अन्धता का हैं। जिसके मूल में कोई गहरा सत्य है वह तो सूर्य की तरह अपने-आप अपना प्रकाश फैलायेगा। अब हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि एक और से अज्ञान और दूसरी और से अल्युक्तिरूपी बादलों, और कुहरों के आवरण उसके आस-पास से हटाते-रहें। अज्ञान और अल्युक्ति दोनों के मूल में असत्य ही दिपा हुआ है। खादी जैसी शुद्ध वस्तु और अंध्ठ समाज तत्त्व के प्रचार के लिए, जान में या अनजान में, असत्य का अवलम्बन करके हम उसके सत्य तेज को लोगों से दूर रखते हैं।

इसलिए मेरी राय में खादी ही का क्या, किसी भी वस्तु का सच्चा प्रचार है उसके विषय में वास्तविक ज्ञान की सामग्री लोगों के सम्मुख उपस्थित करना। किन्तु इतना ही काफी नहीं है। इससे उनकी बुद्धि को ज्ञान तो हो जायगा, वे निर्णय और निरचय तो कर चेंगे. किन्तु यह नहीं कह सकते कि इतने ही से वे उसका पालन भी करने लग जायंगे। बन्दि से निर्णय और निरचय करने का गण तो है. किन्तु कार्य में प्रवृत्त श्रीर श्रटल रखने का गुण हृदय में है। जो चादमी किसी से कहता है पर खुद नहीं करता, उसका श्रसर नहीं-पड़ता। इसका कारण यह है कि वह कहता है तो और लोग भी सन लेवे हैं। लोग श्रधिकांश में करते तभी हैं जब कहने वालों को करते हुए भी देखते हैं। नयोंकि वे सोचते हैं कि यदि यह बात वास्तव में हित की और अच्छी है तो किर यह क्यों नहीं करता ? उसका आचरण ही उसकी श्रच्छाई या हितकारिता का यकीन लोगों को कराता है। होना सो यही, चाहिये कि जब कोई बात हमारी समक्त में ह्या जाय और हमें हितकारी मालूम हो तब हमें इस बात से क्या प्रयोजन कि दसरा श्रीर स्वयं उपदेशक वैसा चलता है या नहीं ? हम अपने-श्राप वैसा श्राचरण करते रहें. किन्तु ऐसी स्वयं-प्रोरणाया किया का बल लोगों: में श्रामतौर पर कम, पाया जाता है। यह उनके विकास की कमी है। श्रतएव उन लोगों को भी स्वयं खादी पहनना चाहिए श्रीर उसकी उत्पत्ति में किसी-न-किसी तरहः सहायक होना चाहिए। किया-बल- की कमी का एक कारण यह भी है- कि हमारे शिक्षण- और-संस्कारों में-पुस्तक-बल पर ही ज्यादा जोर दिया गया है. श्राचरण-बल पर कम-।

एक श्रोर श्रति-बुद्धिवाद हमें श्राचरण-निर्वत वना रहा है तो दूसरी श्रोर बुद्धि-हीन श्रनुकरण ज्ञान-निर्वत । हमें दोनों प्रकार की निर्वतताश्रों से वचना होगा। सत्य की साधना ही हमें इनसे वचायेगी। ज्ञान श्रोर तदनुकूल श्राचरण ही सत्य की साधना है। यही वास्तविक व सच्चा प्रचार है।

#### ७: खादी-सत्य.

श्रव श्रच्छा हो कि हम खादी के सम्पूर्ण सत्य को समक्त लें। तो खादी क्या है ? एक कपडा है। वह हाथकते सूत का और हाथ का बना होता है । तो इसका महत्त्व क्या ? उपयोगिता क्या ? यह परिश्रम श्रीर परिश्रम के योग्य विभाग का स्वामाविक नियम वनाती श्रीर वताती है। जैसे कपास वीने से लेकर कपडा बुमने, रंगने, छापने तक जितनी प्रक्रियाएं करनी पहती हैं, उन सबके परिश्रम का मूल्य स्वामाविक रूप में उन परिश्रम करने वालों को मिल जाता है। उसका मुनाफा किसी एक के घर में जमा नहीं होता। पारिश्रमिक के रूप में जगह-जगह श्रपने श्राप बंट जाता है। इसके विपरीत मिल के कपडे में परिश्रम का विभाजन उतना स्वाभाविक श्रीर योग्य नहीं होता. विक वह सुनाफे के रूप में पहले मिल-मालिकों के घर में जमा होता है श्रीर फिर भागीदारों में वाँटा जाता है। खादी की कियाश्रों में पारिश्रमिक ही पारिश्रमिक है, यदि मुनाफा कहीं हो भी तो वह एक जगह एकत्र नहीं होता। किसान, कतवैये, बुनवैये, रंगरेज, झीपी श्रादि में जहां-का-तहां वंटता रहता है। परन्तु मिल में वह पहले एक जगह श्राता है श्रीर बहुत वड़े रूप में श्राता है श्रीर फिर सिर्फ भागी-दारों में बंट जाता है, उन लोगों में नहीं, जिन्होंने दरश्रसल उस कादे को बनाने में तरह-तरह का परिश्रम किया है। पर इसके सच्चे हकदार कौन हैं ?, वे जो परिश्रम करते हैं। रुपया लगाना परिश्रम नहीं है। मिल वही खडी करता है जिसके पास रुपये होते हैं । शेयर वही खरी-दता है, जिसके पास रुपया है ! यह रुपया हमारे पास जमा कैसे होता है ? हम रुपयेवाले कैसे बन सकते हैं ? इसकी जांच यदि करें, धनी लोगों के अनुसव यदि सुनें तो इसी नतीजे पर पहुंचना पटेगा कि धन सच्चाई से श्रौर सीधे उपार्थों से बिना किसी-न-किसी प्रकार की चोरी किये--जमा नहीं हो सकता। तो मिल-मालिक लुटेरे या चोर हो गये

एक तो छुरुश्रात का पैला जमा करने में चोरी हुई, दूसरे मिल के जिस सुनाजे का उन्हें हक नहीं है उसे लेने में चोरी हुई । सुनाजा क्या है ? बचाया हुआ पारिश्रमिक ।

तो आप पूछने, रुपयेवाले सुन्त ही कारलानों में रुपया लगाते रहें ? तो हम कहते हैं, भाई ! उन पर द्वाव डालकर कहा है कि मिल खोलनी ही पढ़ेगी। फिर यहि रुपया लगाया है तो उसका मामूली व्याव-भर ले लें। सच तो यह है कि कपड़े के लिए बड़े कारलानों की ध्यावस्थकता ही नहीं है। कारलाने वालों का, कुछ अच्छे अपवादों को छोड़ दीलिए, यह उहरेय कभी नहीं या कि वे समाज के एक अभाव की पूर्ति करें। उन्हें बन कमाना था, उन्होंने कारलाने खोले; उससे घन वड़ाया भी। जब दुनिया में कारलाने नहीं थे, तब क्या लोग नंगे ही रहते ये ? क्या टाके की मलमल और शबनम के मुकावले का कपड़ा किसी मिल ने ध्याच तक बनाया है ? तो खादी का महत्त्व यह हुआ कि वह पारिश्रमिक का स्वामस्विक बंदवारा कर देती है और जो उसका सक्या अधिकारी होता है उसी के घर में उसे पहुँचा देती है। इसी का नाम है उद्योग के हेन्न में विकेन्द्रीकरण।

लादी का यह गुण, यह उपयोगिता, लादी का सत्य हुआ। यों लादी में चार सत्य समाये हुए हैं—(१) लादी एक कपड़ा है, जिससे श्रित की रहा होती है। (२) लादी एक पद्धति—विकेन्द्रीकरण है, जिससे परिश्रम का यथायोग्य बंटवारा स्वामाविक कम से हो लाता है। (३) लादी एक सिद्धान्त है, जो हायं से काम करना यानी शारीरिक श्रम या स्वावलन्यन सिखलाता है और (१) लादी एक सेवा है जो आज मारतवर्ष में दृद्धिनारायण की लेवा और एजा सिखलाती है। ये सब सत्य हमें इस महासत्य तक पहुंचाते हैं कि लादी एक ऐसी वस्तु है, जो हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन की स्थिति व सुन्य-वस्था के लिए श्रमिवार्य और परम उपयोगी है। श्रवः लादी की साधना सत्य की ही साधना है। यदि हमें जनता ही का राज कायम करना है, यदि हमें आम जनता की उन्तित, सुल, स्वतन्त्रता, शान्ति, प्रिय है तो यह लादी-सत्य हमें जंचे विना नहीं रह सकता।

#### : ६ :

# कुछ समस्याएं

### १ : सार्वजनिक श्रोर व्यक्तिगत सम्बन्ध

एक मित्र ने प्रश्न किया कि सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत संवंधों की क्या मर्यादा रहनी चाहिए ? सार्वजनिक सेवकों के लिए यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण है, इसलिए इसपर ज़रा गहराई से विचार कर लेना अच्छा है।

सार्वजनिक चे त्रों में व्यक्तियों से जो हमारे संबंध बँधते हैं. उनका मूल है हमारी सार्वजनिक सेवा की भावना । उसमें हम परस्पर सहयोग द्वारा देश श्रीर समाज की सेवा करते हुए श्रपने-श्रपने जीवन को उच्च, पवित्र श्रीर बिलप्ट बनाना चाहते हैं। जहाँ समान श्राटर्श, एक-सी विचार-दिशा मिल जाती है वही मिन्नता और सख्य हो जाता है और वह सगे भाई-बहनों से भी ज्यादा प्रगाट बन जाता है। ऐसी दशा में हम प्रत्येक का कर्तंच्य है कि दूसरे की नैतिक श्रीर श्रात्मिक उन्नति में सहायक हो श्रौर इस बात के जिए सर्वदा सतर्क श्रीर जाग्रत रहे कि हमारे अन्दर कोई बराई या गन्दगी घुस तो नहीं रही है। जहाँ मित्रता श्रौर भाईचारा होता है वहाँ परस्पर विश्वास तो होना ही चाहिए: श्रविश्वास श्रीर संशय रखने वाला श्राइमी नित्य मरता है, जहाँ कि विश्वास रखनेवाला घोखा खाकर कभी-कभी मरता है। फिर भी यदि किसी से कोई दोष-नैतिक या चारित्रिक-हो जाय, या दूसरे प्रकार की गनती हो, तो उसे चुपचाप सहन कर लेना या उसकी तरफ से श्रांखें मूँद लेना किसी प्रकार उचित नहीं है। इसका सबसे श्रच्छा तरीका तो यह है कि जिससे गलती या दोष हुआ हो उसे जायत कर दिया जाय। ऐसा न करके दूसरों से कानाफूँसी करना दुरा श्रीर बेजा है। ऐसे श्रव-सरों पर दोष-पात्र का उपहास करना श्रपनी हीन-वृत्ति का परिचय देना है। हाँ, दोष यदि गंभीर हो तो उसकी सूचना संस्था या समाज के मुखिया को अवश्य दे देनी चाहिए। कई लोग यह समसकर कि हमें क्या मतलब, या इस डर से कि हम क्यों किसी की निन्दा करें, मुखियों तक उस बात को नहीं पहुँचाते। वे गलती करते हैं। द्वेष-भाव से यदि कोई बात ऐसे लोगों से कही जाय जिन पर उस व्यक्ति या उसके कार्यों की कोई जिम्मेदारी या सम्बन्ध नहीं है, तो वह निन्दा कहलाती है। यदि कर्त्तव्यवश किसी का दोष किसी संबन्धित व्यक्ति से कहना पड़े तो वह निन्दा नहीं, उस दोषित व्यक्ति या संस्था या समाज के प्रति हमारा यह कर्तव्य ही है। हमें यह न भूलना चाहिए कि बुराई या चुगलों में द्वेष होता है। अपना कोई स्वार्थ साधने की इच्छा होती है। किन्तु जहाँ कर्त्तव्य का तकाज़ा हो संस्था का हित हो वहाँ यदि दोष विश्वे या सम्बन्धित व्यक्तियों से न कहा जाय, मित्रता मंग होने या उसे बदनाम करने का लांछन लगने के डर से संकोच किया जाय तो वह सेवा और सत्य की उपासना नहीं हुई, उस व्यक्ति से मोह हुआ तथा अपनी जिम्मेदारी को न निवाहना हुआ।

अगर व्यक्ति श्रपना दोष स्वीकार कर लेता है श्रौर प्रायश्चित्त करके श्रागे के लिए ऐसा न होने देने का विश्वास दिला देता है तो फिर उससे पूर्ववत सार्वजनिक सम्बन्ध रखा जा सकता है: परन्त इसमें दोषित व्यक्तिकी वृत्ति देखनी होगी।उसने खुद ही सचेत होकर दोष स्वीकार किया है. या किसी के जाग्रत करने पर किया है, या परिस्थित से दब-कर किया है। दोष पहले-पहल ही हुआ है या अन्सर होता रहता है। फिर जैसी स्थिति हो वैसा हो उसका मूल्य समक्तर ज्यवहार करना चाहिए। पर एक से ऋधिक बार यदि ऐसा दोष हुआ हो या होता रहा हो तो फिर उस व्यक्ति से सार्वजनिक सम्बन्ध न रखना ही श्रेयस्कर है। प्रे मपूर्वक व्यक्तिगत सेवा उसकी जरूर की जो सकती है, उसे बुराई से बचाने के उपाय सहानुभूति के साथ किये जा सकते, हैं, हमें उससे घेगा भी न करनी चाहिए। पर सार्वजनिक संस्थाश्रो में उसका रहना हितकारी नहीं हो सकता, क्योंकि सार्वजनिक संस्थाएँ लोगों के दान,. श्राश्रय सहायता पर चलती हैं और लोग इसी विश्वास से उन्हें विविध सहायता देते हैं कि उनमें सदाचारी, सच्चे श्रीर भन्ने श्रादमी हैं। न्यंक्ति की अपेचा संस्था और संस्था की अपेचा सिद्धान्त का महत्त्व सर्वदा ही श्रधिक रहना चाहिए। व्यक्ति जब संस्था और सिद्धांत की

जीवित प्रतिमूर्ति वन जाता है तव वह श्रपने-श्राप संस्था श्रीर सिद्धांत के बराबर महत्त्व पा जाता है, वह सूर्य के सहश तपता, जीवच देता श्रीर गंदगी श्रीर श्रपवित्रता को सस्म करता जाता है।

जब किसी के शरीर या मन में से कोई दोप निकालने की चेण्टा की जाती है तब उसे दुःख तो जरूर ही होगा, परन्तु उससे घवराने की जरूरत नहीं। यदि उसको वृत्ति में केवल सेवाभाव ही है, संयोगवश यह दोष हो गया है तो इस व्यवहार से उसे ग़लतफहसी न होगी, वह इसके दूरवर्ती शुभ परिणाम को श्रोर इसमें छिपे हुए श्रपने श्रात्म-कल्याण को साफतौर पर देख लेगा। श्रोर यदि उस समय उसे इतना दर्शन न भी हुशा तो वह श्रधिक सुख पायगा श्रोर पीछे हमें श्रवश्य श्राशीर्वाद देगा।

न्यक्ति का महत्त्व वही तक है, जहाँ तक कि उससे सार्वजनिक सेवा ही होती है और दूसरी बुराहयो का वह साधन नहीं वनता। जब इस बात को भुलाकर व्यक्तियों के मोह में सार्वजनिक लच्य हमारी श्रॉखों से श्रोक्तल हो जाता है तब हम सबका चुपके-चुपके पतन होने लगता है, श्रीर यदि हमें सार्वजनिक सेवा ही प्रिय है तो हम इस विषय में गाफिल नहीं रह सकते।

#### २ : सेवा व सत्ता

संस्थाओं में आयेदिन न्यक्तिगत राग-होष कार व कहीं-कहीं हिंसा-कायड मी होते रहते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि इनकी जड़ कहां है और क्या है ?—क्योंकि इसी के हमारी आंखों से ओक्तल हो जाने का परिणाम होता है—इलबन्दियां, कार के, करता और विद्वेष । इनमें न्यक्तियों का आहंकार बहुत काम करता है। दार्शनिक अर्थ में 'श्रहम्' के बिना संसार ही नहीं टिक सकता, न चल सकता है, परन्तु यह अहम् जब दूसरे के 'श्रहम्' को उपेचा, अवहेलाना करता है या उसे द्वामा और कुचलना चाहता है तब उसकी स्वामाविकता, सात्विकता, मानुषता नष्ट होकर वह आसुरी रूप धारण करता है और उसे हम ' न्यावहारिक एवं दोष की माषा में आहन्ता, श्रहंकार, गर्व, घमंड कहते हैं। जब मनुष्य में 'सेवा' की भावना बढ़ती है, तभी यह आहंकार सात्विकता छोड़कर राजसता और तामसता को अहण करके समाज का

पहली सावधानी जो हमें रखनी है, वह यह कि हमारे 'सेवा'-भाव को बढ़ाने का तो पूरा मौका मिले, लेकिन 'सत्ता' के लोभ को रोकने की हम हर तरह कोशिश करें। इसमें तटस्थता श्रौर उदासीनता घातक होगी।

'सेवा' की भावना मनुष्य में तभी तक रह सकती है जब तक उसके मन में दूसरों के दुःखों, पीड़ाओं, कष्टों को श्रतभव करने की श्रीर उन्हें दूर करने में श्रपना सर्वस्व लगा देने की स्फ़रणा उठती रहती हो। जब मनुष्य के मन में श्रपनी सत्ता, प्रभुत्व, धाक जमाने की,श्रपना बोल-बाला करने की श्रपने ऐन्द्रिक सुखों की भावना बढने लगती है तब 'सेवा'-भाव घटने लगता है। श्रतः हमें इनकी श्रोर सचेत हो जाने की श्रावश्य-कता है: क्योंकि हम खतरे में पैर डाल रहे हैं। इससे बचने के लिए हमें सतत श्रात्म-निरीच्चण करते रहने की जरूरत है। इसका एक श्रन्छा उपाय यह है हम समाज के सामने 'नम्न' रहने की कोशिश करे। अर्थात समाज को यह अवसर सदा देते रहें कि वह हमारे अन्तरंग को हर रूप में. हर श्रवस्था में देखता रहे। हमारे निज के श्रीर हमारे संगठन के श्रन्दर किसी प्रकार की गुप्तता, गूड़ता न रहे । आज हम उलटा करते हैं। श्रपने गुर्खों श्रीर सत्कार्यों को ही हम प्रकाश में जाते हैं. श्रवगुर्खों, दोषों, कुकर्मों को छिपाने की कोशिश करते हैं। इसका कोई यह अर्थ न लें कि एक को दूसरे के अवगुण ही देखने चाहिए, दोषों और ककर्मी का ढिंढोरा हो दुनिया में पीटना चाहिए। इसका तो मतलब इतना ही है कि हम खुद अपने-आपको अपने दोष और कुकर्म देखने के लिए दुनिया के सामने खुला रहने दें। इससे लाभ यह होगा कि एक श्रीर हमारा आत्म-निरीक्तण श्रोर दूसरी श्रोर-दुनिया की समालीचना हमें सत्पथ से अष्ट न होने देगी।

इसमें एक यात और समक लेनी जरूरी है। निर्लंड्ज बनकर 'नागा' बन जाना एक चीज है और हमें नग्न देखने के जनता के अधिकार को स्वीकृत करना दूसरी चीज है। पहली में जहां जनता की समा-लोचना, स्चना और मनोभावों के प्रति उपेचा और श्रवहेलना है, तहां दूसरी में श्राल्म-सुधार की प्रवल उल्क्या है और है जनता की समा-लोचना से लाभ उठाने की प्रवृत्ति। एक और से श्राल्म-निरीष्ण का श्रभाव और दूसरी ओर से जनता के समालोचन के प्रभाव की कमी से ही हमारी संस्था, संगठन और समाज के संचालक, मुखिया या दूसरे लोग पथ-श्रष्ट होकर पतन के रास्ते चले जाते हैं और कई बार

श्वनियन्त्रित होकर श्रापस में लढते श्रीर ज़हर फैलाते हैं। श्वतएव हमें चाहिए कि हम श्रपने प्रत्येक श्रगुत्रा, साथी सदस्य को इसी कसौटी पर कसते नहें कि उसमें एक श्रोर श्रात्म-परीचण की श्रीर दूसरी श्रोर जनता की समालोचना से लाभ उठाने की प्रवृत्ति कहां तक है श्रीर उसका जीवन खुली पोथी एवं बहती नदी की वरह सरल है या तिजौरी की तरह श्रमें श्रीर दुर्भें है।

यह तो जह में ही सुधार करने की वात हुई। लेकिन चुराई की न्यावहारिक रोक की भी जरूरत है। बराई करने वाले को निर्भय श्रौर निःशंक न रहने देना चाहिए । उसकी समालोचना करके ही सन्त्रष्ट न हो जाना चाहिए। उससे काम न चले तो विरोध श्रौर प्रतिकार भी श्रवस्य करना चाहिए । जरूरत पडने पर बहिष्कार श्रीर श्रसहयोग भी करना चाहिए। हां. इतना हम ग्रवश्य ध्यान रखें कि जो कुछ भी समाजोचना, विरोध, प्रतिकार, बहिष्कार र्ज्ञाद हो छिहंसक तरीके उसकी बराई को रोकने की भावना से, उसको सुधारने की इच्छा से, वैर श्रीर वदला निकालने के लिए नहीं: क्योंकि हमें यह नहीं भूलना है कि हमारा विरोध व्यक्ति की ब्रुराई से है, व्यक्ति से नहीं। व्यक्ति श्रीर उसके गुण-दोष परस्पर इतने श्रभिन्न हैं कि इस प्रक्रिया के श्रसरसे व्यक्ति बिल-कुल बच नहीं सकता, परन्तु इसमें मजुष्य विवश है,वस्तु पर ही-व्यक्ति पर नहीं-जोर देकर हम इस स्थिति से बचने का यत्न कर सकते हैं। न्त्रेंकिन यदि व्यक्ति की बुराई इस इद तक पहुंच गई है कि वह सहन नहीं की जा सकती तो समूचे व्यक्ति के साथ श्रसहयोग करने या उसका वहिष्कार करने की भी जरूरत पेश श्रा सकती है श्रीर ऐसा समय उपस्थित हो जाय तो विना किसके हमें ऐसा करना चाहिए। इसमें जब इम शिथिजता बताते हैं तभी संस्थाओं, संगठनों और समाजों में द्धेष, कगडे, श्रनाचार वढ़ जाते हैं श्रीर फिर उसके मयङ्कर परिखाम सबको भुगतने पहते हैं।

#### ३: सेवक के गुण

संप्राम में विजय पाना जिस प्रकार सेना के गुण, योग्यता श्रौर नियम-पाजन पर बहुत-कुछ श्रवजंबित रहता है, उसी प्रकार देश-सेवा का कार्य देश-सेवकों के गुण, बज, योग्यता श्रौर नियम-पाजन के बिना श्रीयः श्रसम्भव है। केवल ज्याख्यान दे लेने, जेख जिख जेने, श्रयवा सुन्दर कविता रच लेने से कोई देश-सेवक की पदवी नहीं पा सकता। ये भी देश-सेवा के साधन हैं; पर ये लोगों के दिलों को तैयार करने भर में सहायक हो सकते हैं, उनके सङ्गठन श्रीर संचालन में नहीं। श्रतएव यह श्रावश्यक है कि हम जान लें कि एक देश-सेवक की हैसि-यत से हमें किन-किन गुणों के प्राप्त करने .की, किन-किन नियमों के पालन करने की श्रावश्यकता है श्रीर फिर उसके श्रनुसार अपने-श्रपने जीवन को हालें।

- (१) देश-सेवक में पहला गुण होना चाहिए सचाई श्रोर लगन। यदि यह नहीं है, तो श्रोर श्रनेक गुणो के होते हुए भी मनुष्य किसी सेवा-कार्य में सफल नही हो सकता। मक्कारी श्रोर छुल-प्रपंच के लिए देश या समाज या धर्म-सेवा मे जगह नहीं।
- (२) दूसरे की बुराइयों को वह पीछे देखे, पर अपनी बुराइयां और श्रुटियां उसे पहले देखनी चाहिएं। इससे वह खुद ऊँचा उठेगा और दूसरों का भी स्नेह संपादन करता हुआ उन्हे ऊंचा उठा सकेगा।
- (३) तीसरी बात होनी चाहिए नम्रता श्रीर निरिममानता। जो श्रपने दोष देखता रहता है वह स्वभावतः नम्र होता है, श्रीर जो कर्तन्य-भाव से सेवा करता है उसे श्रमिमान छू नहीं सकता। उद्धतता, श्रहस्मन्यता श्रीर बद्धपन की चाह—ये देश-सेवक के रास्ते में जहरीले कांटे हैं। इनसे उन्हें सर्वदा बचना चाहिए।
- (४) देश-सेवक निर्भय और निश्चयशील होना चाहिए। सत्य-वादी और स्पष्टवक्ता सदा निर्भय रहता है। ये गुरा उसे श्रनेक श्राप-दाओं से श्रपने श्राप बचा लेते हैं।
- (४) मित और मधुर-भाषी होना चाहिए। मित-भाषिता नम्नता, श्रीर विचार-शीलता का चिह्न है श्रीर मधुरता दूसरे के दिल को न दुखाने की सहद्वता है। मधुरता की जड़ जिह्ना नहीं, हृदय होना चाहिए। जिह्ना की मधुरता कपट का चिह्न है, हृदय की मधुरता श्रेम, द्यां श्रीर सौजन्य का लज्ज है। आषा की कटुता श्रीर तीखापन या तो श्रमिमान का सुचक होता है या श्रधीरता का। श्रमिमान स्वयं व्यक्ति को गराता है, श्रधीरता उसके काम को धक्का पहुँचाती है।
- (६) दु:खं में सदा आगे और सुख में सबसे पीछे रहना चाहिए। यश अपने साथियों को देने श्रीर अपयश का जिम्मेवार अपने को सममने की अवृत्ति रहे।

- (७) द्वेष श्रीर स्वार्थ से दूर रहना चाहिए। श्रपने योग्य साथियों को हमेशा श्रागे बढ़ने का श्रवसर देना, उन्हें उत्साहित करना श्रीर उनकी बताई श्रपनी भूल को नम्रता के साथ मान लेना द्वेप-हीनता की कसौटी होती है। श्रपने किम्मे की संस्था या धन-सम्पत्ति को या पद को एक मिनट की नीटिस पर श्रपने से योग्य व्यक्तियों को सौंप देने की तैयारी रखना नि.स्वार्थता को कसौटी है।
- (म) सादगी से रहना, कम-से-कम खर्च में श्रपना काम चलाना श्रीर श्रपना निजी बोम श्रीरो पर न डालना चाहिए। सादगी की कसौटी यह है कि श्रन्न-वस्त्र श्रादि का सेवन शरीर को रला के हेतु किया जाय, स्वाद श्रीर शोभा के लिए नहीं। सेवक के जीवन में कोई काम शोभा या श्रंगार के लिए नहीं होता है। खर्च-वर्च की कसौटी यह है कि श्राराम पाने या पैसा जमा करने की प्रवृत्ति न हो।
- (१) जो सेवक धनी-मानी लोगों के संपर्क में त्राते रहते हैं या उनके स्नेह-पात्र हैं उन्हें हतनी वातों के लिए खास वौर पर सावधान रहना चाहिए—
- (भ्र) बिना प्रयोजन उनके पास बैठना श्रीर वातचीत न करना चाहिए।
- (श्रा) श्रपने खर्च का वोक उनपर डालने की इच्छा न पेंदा होनी
   चाहिए—हुई तो उसे दवाना चाहिए।
- (इ) वे चाहे तो भी बिना काम उनके साथ पहले या दूसरे दरजे में सफर न करना चाहिए।
- (ई) उनके नौकर-चाकर, सवारी श्रादि पर श्रपने काम का बोक्त न पढने देने की सावधानी रखनी चाहिए।
- (उ) मान पाने की इच्छा न रखनी चाहिए—उसका श्रिधिकारी श्रपने को मान खेना तो भारी भूल होगी।
- (क) उनके धनैरवर्ष मे अपनी सादगी श्रौर सेवक के गौरव को न सुता देना चाहिए।
- (ए) थोडे में यों कहें कि श्रपने सार्वजनिक कामों मे सहायता प्राप्त करने के श्रतिरिक्त श्रपना निजी बोम्त उन पर किसी रूप में न पड जाय इसकी पूरी खबरदारी रखनी चाहिए। यदि उनके यहां किसी प्रकार की श्रमुविधा या कष्ट हों तो उसका प्रवन्ध स्वयं कर जेना चाहिए—इसकीः शिकायत उनसे न करनी चाहिएं।

- (१०) श्रपने खर्च-वर्च का पाई-पाई का हिसाब रखना श्रौर देना चाहिए। श्रपने कार्य की डायरी रखना चाहिए।
- (19) घरू काम से श्रधिक चिन्ता सार्वजनिक काम की रखनी चाहिए। एक-एक मिनट श्रीर एक-एक पैसा खोते हुए दर्द होना चाहिए। खर्च-वर्च में श्रपने श्रीर साथियों के सुख-साधन की श्रपेचा कार्य की सुविधा श्रीर सिद्धि का ही विचार रखना चाहिए। सार्वजनिक सेवा सुख चाहनेवालों के नसीव में नहीं हुश्रा करती, इस गौरव के भागी तो वही लोग हो सकते हैं जो कच्टों श्रीर श्रसुविधाश्रों को मेलने में श्रानंद मानते हों श्रीर विच्नों श्रीर किनाहयों का प्रसन्नता-पूर्वक स्वागत श्रीर सुकावला करते हों। सेवक का कार्य उनके कच्ट-सहन श्रीर तप के खल पर फूलता-फलता है। सेवक ने सुख की इच्छा की नहीं कि उसका पतन हुश्रा नहीं। सेवक दूध, फल श्रीर मिष्टान्न खाकर नहीं जीता—कार्य की धुन, सेवा का नशा उसकी जीवनी शक्ति है।
- (१२) व्यवहार-कुशल वनने की श्रपेत्ता सेवक साधु बनने की श्रधिक चेष्टा करे। साधु वननेवाले को व्यवहार-कुशल वनने के लिए 'श्रलहदा प्रयत्न नहीं करना पड़ता। व्यवहार-कुशलता श्रपने को साधुता के चरणों पर चढ़ा देती है। व्यवहार-क्शलता जिस भय से डरती रहती है वह साधुता के पास श्राकर उसका सहायक बन जाती है। मनुष्य का दूसरा नाम है साधु । सेवक और साधु एक ही चीज़ के दो रूप हैं। श्रतएव यदि एक ही शब्द में देश-सेवक के गुण, योग्यता श्रीर नियम वताना चाहें तो कह सकते हैं कि साधु बनो। साधुता का उदय श्रपने श्चन्दर करो, साध की-सी दिनचर्या रखी। श्चन्न पर नहीं. भावों पर जिन्नो । , बीकृत कार्य के लिए तपो । विच्नों, विपत्तियों, कठिनाइयों, मोहों श्रीर स्वार्थी से लड़ने में जो तप होता है' वह पंचारिन से बड़कर श्रीर उच्च है। श्रतएव प्रत्येक देश-सेवक से मैं कहना चाहता हूं कि यदि तुम्हें सचमुच सेवा से प्रेम है, सेवा की चाह है, श्रपनी सेवा का सुफल संसार के लिए देखना चाहते हो श्रीर जल्दी चाहते हो, तो साधु बनो, तप करो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो साधु के जिए श्रसम्भव हो, जो तप से सिद्ध न हो सके। श्रपने जीवन को उच्च श्रीर पवित्र बनाना साधता है श्रीर श्रंगीकृत कार्यों के लिए विपत्तियां सहना तप है। इन दो बातों का संयोग होने पर दुनिया में कौन-सी बात ऋसं-भव हो सकती है ?

# ४: जिम्मेदार होने की जरूरत

सार्वजनिक जीवन उतना ही सुन्यस्थित, सुसंगठित, प्रगतिशील श्रीर प्रभावशाली बन सकता है जितना कि हम कार्यकर्ताश्रों में श्रपनी जिम्मेदारी को महसूस करने का भाव अधिक होगा। भारत में एक दिन्य जीवन श्रीर ज्योति के दर्शन हो रहे हैं। चारों तरफ उत्साह श्रीर कार्य-शक्ति के चिन्ह प्रकट हो रहे हैं. लेकिन बाढ़ में जैसे पानी गैँदला हो जाता है श्रीर श्रपनी मर्यादा छोड़कर उल्टे-सीधे रास्ते वह निकलता है, उसी तरह इस जीवन-ज्योति का हाल सुके कुछ-कुछ दिखाई दे रहा है। श्रपनी ज़बान श्रीर कलम दोनों को हमने छुट्टी छोड दिया है, ऐसा मालूम होता है। किसी के खिलाफ़ जो दिजचाहा कह दिया. जो जी चाहा श्राचेप श्रीर लांछन लगा दिये. श्रयट-शयट श्रकवाहें फैला दीं. गत्तंत श्रीर तोडी-मरोडी खबर श्रखवारों को भिजवा दीं. जहाँ चाहे घौंस श्रीर धाँधली चलाने की कोशिश की, ये कछ उदाहरण उस बढ़ते हुए जीवन श्रीर ज्योति के विकार के हैं। बाज लोग श्रमजान में श्रीर नासमभी से, विना गहराई तक गये, किसी बात को मान जेते हैं श्रीर सरल स्वमाव से उसका प्रचार या ज़िक्र इधर-उधर करते रहते हैं। बाज़ लोग दुष्टता और शरारत से ऐसा करते हैं. वाज़ प्रतिहिंसा से प्रेरित श्रीर प्रभावित होकर करते हैं। किसी भी तरह यह होता हो, लेकिन यह है दरश्रसल बुरा, निंदनीय श्रीर त्याज्य । जहां कहीं भी कोई इस दोष का जिम्मेदार पाया जाय, वहीं यह उचित है कि हम उसकी रोकें श्रीर उसकी भूल उसे समकायें। इसमें उपेक्षा या तटस्थता घारण करना अपनी जिम्मेदारी को भूजना है। तटस्थ रहने वाले भी कई बार उस बुराई को फैजाने और बढ़ाने के उतने ही जिम्मेदार बन जाते हैं जितने कि उस बुराई को फैलाने वाले । यदि हमें सार्वजनिक जीवन को विशुद्ध और बलिष्ठ बनाना ही है तो हमें ठेठ यहीं से संयम की शक्त-श्रात करनी होगी। श्रगर श्रपनी जवान श्रीर कलम को हम नहीं रोक सकते तो समय पडने पर हम अपने शरीर को कैसे बरे काम से रोक सकेंगे ? यहाँ तनिक हमें श्रपने विचार श्रीर भाव पर भी संग्रम रखने की जरूरत होगी, मन में ही यदि श्रसत्य, श्रत्युक्ति, प्रतिहिंसा. दुष्टता आदि विकार नहीं आने दिये जाते हैं तो फिर वे कलम और ज़बान में कहाँ से आ जायंगे ? प्रत्येक जिम्मेदार सार्वजनिक कार्यकर्ता

को चाहिए कि वह श्रमना चौकीदार खुद बनकर देखे कि वह कैसा है ? कहाँ है ? क्या कर रहा है ? कहाँ जा रहा है ?

मेरे इस प्रकार के जीवन-शुद्धि-विषयक विवारों पर बाज-बाज मित्र कह दिया करते हैं-- 'तुम तो शुद्धि ही की बात किया करते हो, हम तो काम को देखते हैं। काम करते चले जाश्री।' में भी काम करने श्रीर काम ही करते रहने की उपयोगिता को मानता है, मगर इतना विवेक करना जरूरी सममता हूं कि जो काम हो, वह श्रव्छा ही काम हो, वह सुन्यवस्थित और सुचारु रूप से किया गया हो। ध्रनपढ़ ढंग से ऊट-पटांग कुछ करते ही चले जाने से श्रादमी बहुत काम करने वाला भले ही दिखाई दे, मगर यदि वह विवेकयुक्त, व्यवस्थायुक्त श्रौर विधियुक्त नहीं है तो परिणाम में कम, उल्टा और हानिकर भी हो सकता है। इसलिए हमें केवल यही नहीं देखना चाहिए कि कोई आदमी काम करता है या नहीं। यह भी देखना होगा कि जो काम करता है. वह शुद्ध भाव से करता है या नहीं. सही और अच्छी रीति से करता है या नहीं, जिम्मेदारी श्रीर जनन के साथ करता है या नही, स्थिरता श्रीर मनोयोग के साथ करता है या नहीं। राम भी पराक्रमी थे श्रीर रावण भी पराक्रमी था। दोनों महान् योद्धा, कर्मवीर श्रीर तपस्वी थे। मगर संसार जानता है कि एक राम था श्रीर दूसरा रावण । रावण की वलाद्य श्रगणित सेना किसी काम नहीं श्राई श्रौर श्रकेले राम के बन्दरों ने ही मैदान मार लिया । इससे हमें क्या शिज्ञा लेनी चाहिए ?

हमारे 'राष्ट्रीय विकास' के क्रम में हमारे जीवन में यह ऐसा महत्त्वपूर्ण समय त्रा रहा है, जिसमें यदि हम विवेक, संयम त्रीर जिम्मे-दारी के भाव से काम न लेंगे तो न केवल हमारी बहुतेरी शक्ति व्यर्थ ही जायगी श्रपितु निश्चित रूप से हमारी प्रगति को भी रोक देगी।

# थ ; अधिनक दाता और भिखारी

सार्वजनिक काम बिना संस्था के समुचित और सुसंगठित रूप से नहीं चल सकते और संस्था बिना धन की सहायता के नहीं चलती, यह स्वयंसिद्ध और सर्वमान्य बात है। धन मुख्यतः धनी लोगों से ही मिल सकता है। हमारे देश में ऐसे धनी बहुत कम हैं जो सार्वजनिक कामों में दिल लोजकर धन लगाते हों। पुराने विचार के धनी मंदिरों, गो-शालाओं, धर्मशालाओं,कुवों,अन्न-चेओं आदि में धन लगाते हैं और कुछ संस्कृत-हिन्दी की पाठशालाश्रों तथा श्रंश्रेजी स्कृलों के लिए भी धन देते हैं। देश की परम श्रावश्यकता को सममकर सामाजिक सुधार श्रथवा राष्ट्रीय संगठन के काम में थैली खोलकर रुपया लगाने वालों की बढ़ी कमी है। फिर जो ऐसे कामों में दान दिया जाता है वह कीर्ति के लोभ से, मुलाहिजों में श्राकर, जितना दिया जाता है उतना उस कार्य से प्रेम होने के कारण नहीं। इसका फल यह होता है कि हमें रुपया तो मिल जाता है, पर उन कामों के लिए उनका दिल नहीं मिलता, जो कि धन से भी श्रधिक कीमती है। जहां धन श्रीर मन दोनों मिल जाते हैं वहां ईश्वर की पूरी कुपा सममनी चाहिए।

· पर जहां मन नहीं है, श्रथवा मन दूसरी वातों में लगा हुआ है. वहां से श्रपने कामों के लिए धन प्राप्त करना एक टेढी समस्या है। कार्यकर्ता की सबसे बड़ी परीचा यदि किसी जगह होती है. सबसे श्रधिक मन क्लेश उसे यदि कहीं होता है तो श्रपने प्रिय कार्यों के लिए धन एकत्र करने में । मैं इस वात को मानता हैं कि यदि कार्यकर्ता श्रव्हे श्रीर सच्चे हों तो धन की कमी से उनका काम नहीं रुक सकता। मैं यह भी देखता हूँ कि कितने ही देश-सेवक धन प्राप्त करने में विवेक का कम उज्योग करते हैं। घनवान प्रायः शंकाशील होते हैं। यदि वे ऐसे न हों तो लोग उन्हें चैन न लेने हैं। धन ही उनका जीवन-प्राण होता है: धन हो उनके सारे परिश्रम और उद्योग का लच्य होता है: इसलिए धन-दान के मामले में वे कठोर, संशयचित्र श्रीर वेसुरीवत हों तो श्राश्चर्य की बात नहीं: फिर भी जिस वात में उनका मन रम जाता है, फिर वह 'देश-सेवकों की दृष्टि में उचित हो वा श्रृतुचित, वे मुट्टी खोतकर पैसा लगांत ही रहते हैं। श्रतपुव सबसे श्रावश्यक बात है धनवानों को यह जंचना कि हमारा काम लोकोपयोगी है, उसकी इस समय सबसे श्रधिक श्रावश्यकता है श्रीर कार्यकर्ता सच्चे प्रामाशिक श्रीर व्यवस्थित काम करने वाले हैं। यह हम बार्ते बनाकर उन्हें नहीं समका सकते। छल-प्रपंच तो के दिन तक चल सकता है। हमारी न्यक्तिगत पवित्रता, हमारी लगन, हमारी कार्य-शक्ति ही उन्हें हमारा सहायक बना सकती है।

हमारे देश में दान देनेवाले तीन अकार के लोग होते हैं।

<sup>(</sup>१) एक तो ने धनी जो पुराने ढंग के धार्मिक कार्यों में धन लगाते हैं, (२) दूसरे वे धनी जो देश-हित श्रीर समाज-सुधार में रुपया देतेहैं,श्रीर

(३) सर्व-साधारण लोग। पुराने ढंग के लोगों में धर्म का भाव श्रिष्ठिक है, धर्म का ज्ञान कम है; श्रौर देश तथा समाज की स्थिति का ज्ञान तो श्रौर भी कम है। पुरानी रूढ़ियों श्रौर श्रन्धिवश्वासों को ही -उन्होंने धर्म मान रक्खा है—श्रौर यह उनका इतना दोष नहीं है जितना उन लोगों का, जिन्होंने उनकी ये धारणाएँ बना दी हैं, श्रौर श्रव भी जो उन्हें बना रहने देते हैं। दान का भाव उनके श्रन्दर है। जिस दिन वे श्रपनी धारणाश्रों को गलत समक्ष लेंगे, श्रपने श्रम को जान जायंगे, उसी दिन वे समक्ष श्रौर खुशी के साथ देश-हितकारी कार्यों में दान दिया करेंगे। इसका उपाय तो है, उनके श्रन्दर देश-काल के ज्ञान का प्रचार करना। उनके साथ धीरज रहना होगा, श्रातुर बनने से काम न चलेगा।

दूसरे दल में दो प्रकार के लोग हैं-एक तो वे 'जो सभी श्राच्छे कामों में सहायता देते रहे हैं; दूसरे वे जो खास-खास कामों में ही देते हैं। ये दो भेद हम सार्वजनिक भिखारियों को श्रव्छी तरह ध्यान में रखने चाहिये। पहले प्रकार के लोग काम करने वालों पर ज्यादा दृष्टि रखते हैं श्रीर दूसरे प्रकार के लोग काम श्रीर काम करने वाले दोनों पर । पहले दाता को यदि यह जंच जाय कि श्रादमी भला श्रीर ईमान-दार है तो फिर उसका काम न जंचने पर भी वह सहायता कर देता है श्रीर दसरा दाता इतने पर संतोष नहीं करता । वह यह भी देखता है कि यह काम क्या कर रहा है, श्रन्छी तरह कर रहा है या नहीं, जो कार्य स्वयं दाता को पसंद है वही कर रहा है या श्रीर यदि वह उसके मत के श्रनुकूल हुत्रा तो ही सहायता करता है। पहले दाता में उदारता श्रधिक है श्रीर दूसरे में विवेक तथा मिशनरी-वृत्ति । पहले में राजा का मनौदार्य है, श्रीर दूसरे में सेनानायक की विवेक-शीलता, तारतम्य-बुद्धि । पहला देने की तरफ जितना ध्यान रखता है उतना इस बात की तरफ नहीं कि दिये धन का उपयोग कैसा हो रहा है, काम-काज कैसा-क्या चल रहा है; दूसरा पिछली बात के बिए जागरूक रहता है। पहले दाता से बहुतों को थोड़ा-थोड़ा लाभ मिलता है, दूसरे से थोड़ों को बहुत । पहला धूर्ती के जाल में फंस सकता है, दूसरे से सच्चे भिखारी भी निराश हो सकते हैं। इस मनो-बृत्ति को पहचानकर हमें सिचा-पात्र हाथ में लेना चाहिए। राजा-वृत्ति के दाता के पास हर मिस्तारी बड़ी रकम की श्रमिलाषा से जावगा.

श्रथवा वार-वार जाने लगेगा तो निराशा, पछतावा श्रोर कभी किसी समय उपेचा या श्रपमान के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। मिशनरी-वृत्ति वाले दाता के पास उसके प्रिय कामों को छोडकर दूसरे कामों के लिए जाने से सुखा इन्कार सिलने की तैयारी कर रखनी चाहिए।

त्रव रहे सर्वसाधारण दाता। ये टाता भी है श्रीर दान-पात्र भी है। सार्वजनिक काम श्रधिकांरा में सर्वसाधारण के ही लाभ के लिए होते हैं। उन्हींका धन श्रीर उन्हींका जाम। हमारी वर्ण-व्यवस्था ने समाज-हित के लिए धन देना धनियों का कर्तव्य ठहरा दिया। इसलिए श्रिधकांश धन उन्हींसे मिलता है श्रीर उन्हींका दिया होता है। यो देखा जाय तो सर्वसाधारण जना के ही यहां से वह धन धनियों के यहां एकत्र हुआ है और उसका कुछ श्रंश फिर उन्हींकी सहायता में लग जाता है। पर इतना चक्कर खाकर शाने के कारण वह उन्हे श्रपना नहीं माल्म होता । सवसे श्रच्छी मनोवृत्ति तो मुक्ते यही मालूम होती है कि सर्वसाधारण श्रपनी संस्थाएँ, श्रपने काम, श्रपने ही खर्चे से चलावें । दान लेने श्रीर दान देने की प्रया मनुष्य के स्त्राभिमान को गहरा धक्का पहुँचाती है। टान देने वाला ग्रपने को उपकार-कर्त्ता श्रतएव वडा सम-मने लगवा है और श्रभिमामी हो जाता है। इधर दान लेने वाला श्रपने को उपकृत श्रतएव छोटा श्रौर ज़लील समझने लगता है। यदि कर्तन्य-भाव से दान दिया श्रीर लिया जाता है, यदि दाता श्रपना श्रहोभाग्य सममता हो कि मेरा पैसा श्रव्छे काम मे लगा, यदि मित्तुक भी श्रपने को धन्य सममता हो कि समाज-सेवा या देश-हित के लिए सभे मोजी हाथ में लेने का ग्रौर भ्रपसानित या तिरस्कृत होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ--तब तो इससे बढकर सुन्दर, उच्च, ईर्ष्या-योग्ये मनोवृत्ति हो नहीं सकती। श्रतएव या तो कत्त<sup>°</sup>च्य ग्रौर सेवा-भाव से दान दिया श्रौर लिया जाय, फिर उसमें उपकार या एहसान का भाव किसी श्रोर न रहे या फिर दान देने-लेने की प्रथा उठाकर स्वावलम्बन की प्रयाली डाली जाय। वर्तमान दातात्रों श्रीर भिचुकों का वर्तमान श्रस्वाभाविक श्रीर उद्देग-जनक सम्बन्ध किसी तरह वांछनीय नहीं है।

भिचुक भी कई प्रकार के हैं। पेटायीं श्रौर सेवायीं—ये दो बड़े भेद उनके किये जा सकते हैं; फिर याचक भिखारी श्रौर डाकू भिखारी— ये दो भेद भी उनके हो सकते हैं। श्रपने पेट के जिए भीख मांगने वाजे, फिर चाहे वे पुराने ढंग के भिखमंगे हों, चाहे नवीन ढंग से चन्दा जमा करने वाले हों, लोग उन्हें पहचानते हैं और चाहें तो उन्हें जल्दी पकड़ सकते हैं। सेवाथीं वे हैं जो अपने अंगोक्तत कार्यों और संस्थाओं के लिए सहायता प्राप्त करते हैं। अपने भरण-पोषण मात्र के लिए वे संस्था से खर्च ले लेते हैं। याचक भिलारी वे जो गली-गली चिल्लाते और गिड़-गिड़ाते फिरते हैं; और डाकू भिलारी वे जो मुड़चिरे होते हैं अथवा अलवारों में बदनामी करने की घमकी दे-देकर या आन्दोलन मचाकर रूपया हड़ए लेते हैं।

्रवाताओं को चाहिए कि वे स्तुति से प्रभावित और निन्दा से भय-भीत होकर दान न दे। कार्य की आवश्यकता, श्रेण्ठता और उपयोगिता तथा कार्य-संचालन की लगन, प्रामाणिकता, ज्यवस्थितता और योग्यता देखकर धन दिया करें। भिखारियों को चाहिए कि दाता को पहचानकर उसके पास जायं, आवश्यकता हो तभी जायं। दाताओं और भिखारियों के लिए नीचे लिखे कुछ नियम लाभकारी साबित होंगे।—

# दाताओं के लिए-

- (१) देश, काल और पात्र को देखकर दान दें।
- (२) जो देना हो खुशी-खुशी दें-बे-मन से या जबरदस्ती कुछ न दें।
- (३) श्राजकत देश-हित श्रीर समाज-सुधार के कामों में ही धन -त्रागां ।
- (४) दान देने के पहले भिचुक को परख लें। यह नांच लें कि वह अपने, अपने कुटुन्बियों के, आश्रितों के लिए सहायता चाहता है या अपने अंगीकृत कार्य के लिए,या अपनी संस्था के संचालन के लिए चाहता है। फिर व्यक्ति और कार्य की जैसी छाप उनके दिल पर पड़े वैसी सहाबता करनी चाहिए।
- (१) हर त्रागम्तुक की सीधी सहायता करने के बनाय यह अञ्छा है कि एक-एक कार्य के लिए एक-एक विश्वसनीय प्रधान चुन लिया जाय श्रीर उसकी मार्फत सहायता दी या दिलाई जाय।
- (६) जहां-जहां दान दिया जाता है वहां उसका उपयोग कैसा-क्या होता है, इसकी जांच-पड़ताज दाता को हमेशा कराते रहना चाहिए और आवश्यकृता जान पड़े तो बिना मांगे ही सहायता करनी चाहिए।
- (७) इतनी बातों की जांच होनी चाहिए—(१) प्राप्त धन का हिसाब टीक ठीक रखा जाता है या नहीं; (२) खर्च-वर्च में किफायत

च्से काम लिया जाता है या नहीं; श्रीर (३) कार्य के श्रलावा न्यक्ति श्रुपने ऐशो श्राराम में तो खर्च नहीं कर रहे हैं न ?

(म) दाता भिखारी का श्रनादर न करे। स्नेह के साथ उसकी बाते सुने श्रीर मिठास से उसको उत्तर दे। इन्कार करने में भी, जहां-तक हो, रुखाई से काम न लिया जाय। यह नियम सेवार्थी भिखारियों पर लागू होता है पेटार्थी या डाक् भिखारी पर नहीं। उनको तो भिन्ना, दान या सहायता देना घर की लक्ष्मी को कूडे पर फेंकना है।

#### भिवारियों के लिए—

- (१) केवल सार्वजनिक कार्य के लिए ही भिन्ना सांगने जायं।
- (२) अपने खर्च वर्च के लिए किसी व्यक्ति से कुछ न मांगें— संस्था या अपने अंगीकृत कार्य पर अपना बोम डालें और सो भी उतना ही, नितना भरण-पोषण के लिए अति आवश्यक है। भूखों मरने की नौबत आने पर भी अपने पेट के लिए किसी के आगे हाथ न फैलावें।
- (३) जब वह मिन्ना मांगने निकला है तब मान-श्रपमान, श्राशा-निराशा से ऊपर उठकर दाता के पास जाय। सहायता मिल जाने पर हर्ष से फूल न उठे, न मिलने पर हुःखी न हो। मिल जाने पर दाता को धन्यवाद श्रवश्य दिया जाय; पर न मिलने पर तिनक भी मुं कलाहट न दिखाई जाय। उसे कोसना तो श्रपने को भिन्नुक की श्रेष्ठता से गिरा देना है।
  - (४) भिन्ना मांगने तभी निकले जब काम बिलकुल ही श्रद जाय।
- (१) धन के हिसाब-किताब और खर्च-वर्च में बहुत चौकस और सावधान रहे। कार्य-संचालन में प्रमाद या आलस्य न करे श्रन्यथा उसका भिक्ता मांगने का श्रिषकार कम हो जायगा।
- (६) दाताओं पर प्रभाव जमाने के लिए श्राडम्बर न रचे। उन्हें फुसंलाने के लिए न्यर्थ की तारीफ न करे। डराकर दान लेने का तो स्वप्न में भी खयाल ब करे।
- (७) श्रपने कार्यं में जिन-जिन लोगों की रुचि हो उन्हींके पास -सहायता के लिए जाय।
- (म) यह समके कि संस्थाएँ श्रीर कार्य धन के बल पर नहीं, हमारे -स्याग, तप श्रीर सेना के बल पर ही चल सकती हैं श्रीर यदि तप

श्रौर सेवा न होगी तो धन भोग-विलास की सामग्री वन जायगा। स्थायी कोष बनाने के लिए धन संग्रह करने किसी के पास न जानाः चाहिए।

मेरा खयात है कि यदि दाता घ्रौर भिखारी दोनों हुन वार्तों का खयात रखते रहेगे तो न कोई धन्छा कार्य धन के घ्रभाव में विगड़ने पायगा, न धन का दुरुपयोग होगा, न दाता घ्रौर भिखारी को परस्पर निन्दा या तिरस्कार करने का घवसर ही घ्रायगा। घ्रादर्श दाता घ्रौर घ्रादर्श भिखारी जिस समाज में हों वह धन्य है। वह समाज कितना ही पीड़ित, पतित, पिछड़ा हो, उसका उद्धार हुए बिना रह नहीं सकता।

# ६ : धनिकों से

मेरा इस वात में विश्वास है कि समाज में सबके समान श्रिषकार हैं सबको श्रपना उत्कर्प करने की समान सुविधा होनी चाहिए। मैं ज्यक्तिगत सम्पत्ति रखने के पच में नहीं हूँ। मूठ श्रौर श्रम्याय से धन कमाना श्रौर उसे संग्रह करना द्वरा सममता हूँ। लेकिन में इस बात की नहीं मानता कि सारी बुराई की जड़ धन या धनो लोग हैं। हमारे हिन्दू-समाज में दुराई धन वालों से नहीं, बाहाखों से शुरू हुई। वे क्यों धन के या सत्ता के वशा में होकर श्रपने कर्तव्य श्रौर धर्म को भूल गए ? बाहाख वृद्धि श्रौर ज्ञान का प्रतीक है। तप श्रौर तेज की निधि है। वुराई वृद्धि में है, धन में नहीं; वृद्धि हमें कुमार्ग में ले जाती है, धन तो उसका सहायक वन जाता है। इसलिए में तो समाज के विगाद की श्रसली जिम्मेवारी हुर्जु हि स्वार्थ-वृद्धि को मानता हूँ, धन-सत्ता श्रादि साथों को नहीं। गांधी ब्राह्मख हैं, उन पर न घन का जोर चलता है, न सत्ता का। जिस दिन इनका जोर चल जायगा,समिक्ष्येगा वह ब्राह्मख से गिर गए हैं।

परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि धनिक सव तरह निर्दोष हैं। समाज के प्रित जो कर्तव्य उनका था या है उसका थे यथावत् पालन करते हैं, सो वात नहीं; विक इस समय तो समाज में एक ऐसा- इल पैदा हो गया है जो कहता है कि धनिकों की धन-नृप्णा ने उनको समाज का शोषक बना दिया है। यह आरोप विलक्त निराधार हो ऐसा नहीं कहा सकते। महात्मा गांधी जी ने इसी विश्वकृति के शोपण को ध्यान में रखकर कहा था कि वैश्य जाति के पापों के प्रायश्वित्त करने के लिए ही मेरा जन्म वैश्य कुल मे हुआ है। श्री जमनालालजी बजाज भी एक श्रादर्श वैश्य वनने का प्रयत्न इसीलिए कर रहे थे श्रोर श्री धनश्यामदासजी विडला ने भी पूंजीपति-वन्धुश्रों से कहा है कि श्राप लोग श्रपने जीवन-व्यवहार से यह सावित कर दो कि पूंजीपति वर्ग उन दोषों का पात्र नहीं है जो समाजवादी लोग उन पर लगाते हैं। इसका शर्य यह है कि धनिक, पूंजीपति या वंश्य-वर्ग के लोगों को समाज या देश के कारों में श्रिधकाधिक हिस्सा लेना चाहिए।

यह वे दो तरह से कर सकते हैं। एक तो धनोत्पाटन इस तरह करें जिससे श्रमिकों श्रीर गरीवों का शोषण न हो; दूसरे, जो कुछ धन-संश्रह हेन्रें उसमें से देश श्रीर समाज के कामों में जनता के हित में उसका काफी श्रंश जगावें।

पहली वात की तरफ बहुत ही कम लोगों का ध्यान गया है। वे अन्या-धुन्ध धन कमाने के पीछे पडे हुए हैं। उसके लिए कठ श्रीर घोखा-घडी को कोई पाप नहीं समसते हैं। धन ग्रलवत्ता देते रहते हैं परन्तु उस दान में भी सब स्वार्थ घुस गया दीखता है। नाम के लिए या ज्यागे-पीछे दुःछ लाभ उठाया जा सकेगा, इस दृष्टि से यानी भय या लालच से धन अधिक दिया जाता है। फिर मानो यहा श्रहसान करते हो. ऐसा भी कोई-कोई चताते हैं। पाप की कमाई में से कुछ धन श्रव्हें काम में लगा कर पुराय संचय करना चाहिए, श्रीर जो हमारे पाप की कमाई का टान लेते हैं वे हमें पाप से वचने में सहायता करते है। इस चास्तविक भावना से कितने लोग धन देते हैं १ सुके प्रक्रार दान मांगने ग्रीर लेने के ग्रवसर श्राते रहते हैं। श्रपने पेट पालने के लिए मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। सार्वजनिक कामों के त्तिए दान मांगना श्रीर लेना में ब्राह्मण का ही नहीं प्रत्येक देश-सेवक का धर्म सममता हूँ। इस भिद्धक जीवन में जो कुछ श्रनुभव हुए हैं उनके श्राधार पर उन धनिकों से इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि वे धन के कारण अपने को वडा और श्रेष्ठ समम्मने का ख्याल छोड़ हें। इसरे जब कोई सार्वजनिक कार्यकर्ता उनके सामने श्रावे तब वे उसे तुच्छ श्रीर उपेक्षा की दृष्टि से न देखें। यह तरूर जान लें कि ज्यक्ति सच्चा श्रीर ईमानदार तो है न, कार्य उसका लोकोपयोगी है न। वे पात्र को परखे बिना हरगिज दान न दें। मूठी दया के वशवर्ती होकर भी दान न दें। भय से कभी दान न दें। व्यक्ति यदि सत्पात्र है तो उसके

प्रति सद्भाव रखने हुए नम्नता-पूर्वक दान हैं। श्रीर जब देना ही है, देते हैं तो सात्त्रिक दान क्यों न हैं? कंजूसी ही करना हो तो अपने ऐश-श्राराम में करें, देश श्रीर समाज के लिए देने में नहीं। संक्षिपत दान को न देना, उसका श्रपने निजी खर्च या व्यवसाय में उपयोग कर लेना साचात् चोरी है। इससे वे बचें। वे इस बात को न भूतें कि उनकी श्रमर्थादित धन-तृष्णा, श्रनैतिक साधनों से धन-संग्रह श्रीर केवल स्वार्थ श्रीर सुख-भोगों में ही उसका उपयोग करने की वृत्ति के ज़हरीले परिणाम प्रकट होने लगते हैं।

श्रभी समय है, वे चेतें। क्या हिंसात्मक तथा श्रहिंसात्मक दोनों प्रकार के बल उनकी शोषण-वृत्ति के श्रीर स्वार्थ-परता के खिलाफ काम कर रहे हैं? यदि उन्होंने श्रपने को न सम्भाला श्रीर श्रपने जीवन को जनता की सेवा के श्रनुकूल न बनाया तो खुद ईश्वर भी श्राने वाले दुर्दिन से उनकी रक्षा न कर सकेगा।

### ७ : देश-सेवक और तनख्वाह

देश-कार्य को सुन्यवस्थित श्रीर सुसंगठित रूप से संचालित करने के लिए हजारों की तादाद में देश-सेवकों की श्रावश्यकता. रहती है। जबतक इनके गुजर का नियमित प्रबंध न हो तबतक इतनी बड़ी कार्यचम सेना मिलना श्रसंमव है। फिर भी कई लोग उन देश-सेवकों या सार्वजनिक कार्यकर्ताश्रों को, जो वेतन लेते हैं, बुरा समम्रते हैं, उनकी निन्दा करते हैं, समय-श्रसमय उनपर टीका-टिप्पणी करते हैं। इसलिए हम यह भी देखलें कि यह श्राचेप कहां तक ठीक है।

तनस्वाह के मानी हैं नियमित और निश्चित रुपया अपने खर्च के लिए लेना। देशभक्त या सार्वजिनक कार्यकर्ता सिर्फ उतना ही रुपया नियमित रूप से लेता है जितना महज जीवन-निर्वाह के लिए काफी हो। ऐस-आराम और मौज-शौक के लिए एक पाई भी लेने का उसे हक नहीं है। कोई नियमित-रूप से ले या अनिवमित-रूप से, निश्चित रकम ले या अनिवमित-रूप से, निश्चित रकम ले या अनिवमित-रूप से, किसी देशसेवक या लोक-सेवक को मैंने फाके कर-करके काम करते हुए नहीं देखा है। यदि उसके साथ उसका कुटुम्ब भी है तो उसे कहीं-न-कहीं से, किसी-न-किसी तरह, गुजर-बसर के लिए रुपया लेना ही पहता है। तो जब कि तन-रुवाहदार या बे-तनस्वाहदार सभी लोगों को खर्च-वर्च या गुजर-बसर के

लिए रुपयों की जरूरत होती है तब जो निश्चित श्रीर नियमित रूप से एक रकम लेकर उसीपर श्रपनी गुजर चलाते हैं वे बरे क्यों. श्रीर वेतन लेकर सारा समय देश और जन-सेवा में लगाने की प्रणाली वरी क्यों ? जो स्रोग वेतन न लेकर देश या जन-सेवा करते हैं वे या तो श्रपने वाप-दादों की कमाई में से खर्च करते हैं, या धनी मिर्त्रों की सहायता पर गुजर करते हैं; या बीमा, श्रखवार, वकालत, डाक्टरी श्रथवा ऐसा ही कोई निजी धन्धा खोखते है श्रीर उसमें से भत्ता खेते हैं: परन्त जीवन-निर्वाह के लिए रुपया सब लेते हैं। यदि कोई निश्चित श्रीर नियमित रकम नहीं लेता हो तो मेरी राय में यह गुए की नहीं. बिल्क टोप की बात है। इसके अलावा व्यक्तियों की अनियमित और अनिश्चित रूप से सहायता लेने की श्रपेचा तो किसी सुयोग्य श्रीर मान्य संस्था से नियमित रकम महज अपनी मामूली जरूरियात भर के लिए लेना क्यों श्रेयस्कर श्रीर वान्छनीय नहीं है ? यों तो मैं ऐसे भी देश सेवको या सार्वजनिक कार्यकर्ता कहलाने वालों को जानता हैं, जो एक घोर वेतन शब्द का तिरस्कार करते हैं पर जो दूसरी श्रोर या तो चन्दा लेकर खा जाते हैं. या डरा-धमकाकर लोगों से रुपया लाते हैं, या कर्ज लेकर फिर में ह नहीं दिखाते, या पैसा न मिलने पर श्रखबारों में गाली-गलौज क ते श्रीर र्गिराने की कोशिश करते.हैं। पर यहां इनका विचार नहीं करना है; क्योंकि ये तो वास्तव में समाज के चोर है और लोकहित के नाम पर चोरी श्रौर ठगी करते फिरते हैं। श्रस्त।

तो अब यह समक में नहीं आता कि जब कि हर देश-भक्न और समाज-सेवक को अपनी गुजर के लिए रुपयों की या धन की कुछ-न-कुछ आवश्यकता होती है तो फिर नियत रकम में अपनी गुजर करने की प्रणाली क्यों बुरी है ? आप कहेंगे, निजी धन्धेवाला अधिक स्वतन्त्र है । पर किस बात के लिए ? अधिक खर्च कर देने के लिए और किसी भी एक काम में न लगा रहने के लिए ही न ? पर इस स्वतन्त्रता में या अनियम में रहकर काम करनेवाले की अपेका एक नियम के अधीन रह कर नियत और निश्चित रुपया लेने और काम करनेवाला आदमी क्या अधिक कठिनाह्यों में काम नहीं करता है ? उसे अधिक स्वयम और शिक्त से काम नहीं लेना पड़ता है ? और क्या इसी कारण वह निन्दा का पात्र है ? फिर अपने निजी धन्धों में अधिकांश समय देनेवालों की सुख्य शक्ति तो अपने धन्धे में ही चली जाती है—राष्ट्र या समाज के

कामों के लिए नाम-मात्र का अवकाश उन्हें मिलता है। इससे उन्हें 'देश-सेवक' वनने का श्रेय भी भले ही मिल जाय. देश की उनसे पूरा िंखाथ नहीं मिलता। इसके विपरीत तनख्वाहदार लोक-सेवक को वितन---भोगी' कहकर श्राप चाहे 'देशभक्ति' से खारिज कर दोजिए; पर उसके सारे समय और शक्ति पर देश श्रीर समाज का श्रधिकार होता है श्रीर उसका पूरा एवं सारा लाभ देश या समाज को मिलता है। इसके सिवा जहाँ देश-सेवकों के निर्वाह का कोई प्रबन्ध नहीं होता वहां का सार्ध-जनिक जीवन श्रवसर गन्दा पाया जाता है। श्रतएव मेरी मन्द्रमति में तो वेतन की प्रथा निन्टनीय नहीं. प्रोत्साहन देने योग्य है। गुजरात में जो इतना सुद्द संगठन हुआ है, वह वेतनमोगी देश-सेवकों का ही ऋणी है। श्राज देश में जितनी राष्ट्रीय शिचा-संस्थाएँ चल रही हैं, श्री गोखले की भारत-सेवक-समिति, लालाजी की पीपल्स सोसायटी, श्रद्धानन्दजी का गुरुकुल, कर्वे का महिला-विद्यापीठ, देवराजजी का जालन्धर-कन्या-महा विद्यालय, टैगोर की विश्वभारती, मालवीयजी का हिन्दु-विश्वविद्यालय, गांधीजी का चरखा-संघ, हरिजन सेवक-संघ:जमनाताखजी बजाज का गांधी सेवा-संघ. ये सब श्रपने खर्च के लिए निश्चित श्रीर नियमित रकम श्रयांत वेतन पानेवालों के ही वल पर चल रहे हैं और श्रपने-ग्रपने चेत्र में भरसक सेवा कर रहे हैं। देश में ठोस श्रीर रचनात्मक कार्य कभी हो ही नहीं सकता. यदि श्रापके पास हजारों की तादाद में नियत श्रीर निश्चित रकम लेकर सेवा करनेवाले लोग न हों। कांग्रेस का काम श्राज से कहीं श्रधिक सन्यवस्थित श्रीर सुसंगठित रूप से चलने लगे. वह कहीं श्रधिक बलशालिनी, इस सरकार से भी बहुत अधिक शक्तिशाली संस्था हो जाय, यदि उसमें 'राष्ट-सेवक-मंडल' की योजना पर श्रमल होने लगे।

इन बातों और स्थितियों की उपेचा करके यदि हम राष्ट्रीय चेन्न में वेतन-प्रथा का पैर न जमने देने का उद्योग करेंगे तो हम या तो देश-सेवा और जन-हित के नाम पर चोरी और ठगी को प्रोत्साहन देने का या देश-सेवा के उत्सुक नवयुवकों को निजी काम-धन्धों के द्वारा स्वार्थ-साधन में या सरकारी नोंकरियों की गुलामी में ल्गाने का ही पुष्य प्राप्त करेंगे।

### कार्य-कत्ताओं की जीविका

कार्यकर्ता भी मनुष्य है श्रीर इसलिए वह हवा खाकर या फाके-कशी करके नहीं रह सकता। श्रिषक नहीं तो खाने-कपडे भर का तो उसका कोई प्रवन्ध होना ही चाहिए। इसमे दो मत नहीं हो सकते। श्रव प्रश्न यह है कि यह प्रवन्ध हो कहां से ? इसके इतने जिरेये देखे जाते हैं—

- (१) किसी संस्था के द्वारा,
- (२) किसी मित्र या मित्रों की सहायता से,
- (३) अपनी सम्पत्ति हो तो उसमें से,
- (४) भिन्ना द्वारा या
- (१) ब्राहे टेढे चौर ब्राह्मेप योग्य मार्ग से,

संस्था से उन्हीं लोगों को मिलता या मिल सकता है जो संस्था के उद्देश्य को मानते हो, उसकी नीति पर चलते हो श्रौर उसके नियमों की पावनदी -रखते हों। मित्रों से सहायता व्यक्तिगत स्तेह श्रौर श्रादर होने पर ही मिल सकती है। इसमें यदि श्रादर्श श्रीर सिद्धान्त की एकता हो ती यह सहायता श्रधिक हार्टिक श्रौर श्रधिक स्थायी हो सकती है। श्रपनी सम्पत्ति रखने वाले कार्यकर्त्ता बहुत थोड़े हैं श्रीर हो सकते हैं। महात्मा-जी कहते हैं. मुक्ते ७॥ लाख गांवों के लिए ७॥ लाख कार्यकर्ता चाहिएं। श्रव इतने कार्यकर्ता श्रपनी सम्पत्ति रखने वाले कहां से सिलेंगे ? सिन्ना द्वारा पेट भरने से श्रास्म-सम्मान नष्ट होता है। जिसकी भावना श्रीर जीवन सेवामंय है उसे तो घर-घर भीख मांगने की जरूरत ही क्या है ? यदि उसकी जरूरतें बहत थोड़ी हैं श्रीर थोड़ी ही होनी चाहिएं-तो कष्ट के साथ क्यों न हो. उसे पेट भरने की सामग्री मिल ही जाती है। भिचा से तो परिश्रम करके मजदरों के रूप में जो कुछ मिले उस पर गुजर करना बेहतर है। पांचवां रास्ता तो निकृष्ट ही है। कोई भला श्रादमी श्रीर प्रतिष्ठित कार्यकर्ता टेढा श्रीर श्रापत्तिजनक मार्ग श्रपनी गुजर के लिए न स्वीकार करेगा। सच्चे कार्यंकर्त्ता की एक परीचा यह भी है कि वह अपने निर्वाह के लिए राज-मार्ग ही अड़ीकार करे. चोर-सार्ग कटापि नहीं । धमकाकर, मूठ बोलकर, धोखा देकर, खुशासद करके. गिड-गिड़ाकर, मिथ्या स्तुति करके, श्रन्य प्रशंसा करके, श्रात्म-सम्मान खोकर, मूठे वायदे करके, सूठा हिसाब बनाकर, चन्दा हजम करके. न्या हिसाब न बताके ये सब चोर-मार्ग के ममूने हैं।

इनमें हमारी समक्त में सबसे श्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कि।कार्यकर्ता जिनकी सेवा करता है उनकी श्राप दी हुई सहायता पर ही सन्तोष माने । किंतु इसके लिए बहुत धेर्य श्रीर श्रद्धा की श्रावश्यकता है। दसरे. एक प्रादमी सेवा करे श्रीर उसके चार श्रादमियों का खर्च लोगों पर पड़े यह न होना चाहिए। ऐसी स्थिति वालों को अवसर विशेष कष्ट श्रीर श्रसुविधा होती है। श्रव्वल तो श्राश्रित न हों या एक दो हों. किंत जो हों वे भी कार्यकर्त्ता बनकर रहें तो विशेष कठिनाई न होगी: किंत्र फिर भी यह मार्ग है जरूर ऐसा कठिन जिस पर थोड़े ही लोग चल सकते हैं। जो श्रकेले हैं उनके लिए यह बहुत ही बढ़िया है-सिर्फ उनकी जरूरतें ऐसी ही होनी चाहिएं जो उस समाज के लोगों से. जिनकी वह सेवा करता है, खर्चीली न हों। दूसरे नम्बर पर, इससे सुसाध्य है किसी संस्था द्वारा नियत रकम लेना । इसमें निश्चिन्तता तो श्रधिक है: किंतु कार्यकर्ताओं के आलसी, सुख-भोगी, लोकमत के प्रति लापरवाह रहने का श्रन्देशा रहता है। यदि संस्था के संचालक श्रीर कार्यकर्ता जागरूक रहें तो इस दोष से बचाव हो सकता है । ऋपनी सम्पत्ति रखने वाले यानी अवैतनिक रूप से काम करने वालों में श्रभिमान, गैर-जिम्मेवारी और अनियम का दोष पाया जाता है। वे अपने को उन लोगों से भी श्रेष्ठ समक्तने लगते हैं जो पिसते तो उनसे ज्यादह हैं. उपयोगी भी उनसे ज्यादह हैं:परन्त श्रवैतिनिक नहीं हैं। यदि इस बराई सें कार्यकर्ता अपने को बचाये रक्खें तो फिर हर्ज नहीं है।

कार्यकर्ताओं की जीविका के संबन्ध में एक और बात विचारणीय हैं। इन्न कार्यकर्ताओं को शिकायत है कि हम काम करने को तैयार हैं परन्तु कोई हमारी जीविका का प्रबन्ध नहीं है। इधर जो लोग जीविका का प्रबन्ध कर सकते हैं उनका कहना है कि देश में योग्य कार्यकर्ताओं का श्रमाव है। इसका एक ही रास्ता है—या तो हम स्वतन्त्र रूप से श्रपनी जीविका का साधन इंड लें या जिनसे जीविका के प्रबन्ध की श्रपेत्ता रखते हैं—उन्होंने कार्यकर्ता की योग्यता की जो नाप बना रखी है—उसमें पूरे उतरें। यदि हम श्रपनी योग्यता की नाप श्रपनी ही रखना चाहते हैं तो जीविका का प्रबन्ध हमें खुद कर लेना चाहिए। यदि खुद प्रबन्ध कर सकने की स्थिति न हो तो उनकी नाप में पूरा उतरने का यदन करना चाहिए। या तो हम श्रपनी नाप रखने का सन्तोष पार्ले और जीविका की जिम्मेवारी श्रपने उपर लें या जीविका के प्रबन्ध से

निश्चिग्तता प्राप्त करने के लिए दूसरों की नाप में पूरा उतरने की जिम्मे-वारी ले। दोनों दशाश्रों में एक बात का सन्तोष ले लें श्रीर एक बात की जिम्मेवारी। यह नहीं हो सकता कि सन्तोष हम दोनो प्रकार का चाहें श्रीर जिस्मेवारी एक बात की भी नहीं। कुछ तो इमारा समाज भी श्रपने कर्तव्य के प्रति उतना जाग्रत नही है जिससे कार्यकतार्थों को जीविका की चिन्ता न करनी पड़े. और कुछ हम कार्यकर्ता भी उस कोटि के नहीं होते जिसकी श्रच्छी छाप समाज पर पड़ती रहे। इसमें दोष की श्रधिक जिम्मेवारी कार्यकर्ताश्रों पर हो श्राती है, क्योंकि समाज तो शाय. सहदय, सहानुभृतिशील और चमाशील ही देखा जाता है। श्रतएव इस व्रविषय में सुने कुछ सन्देह नहीं है कि कार्यकर्ता की योग्यता श्रीर सेवा में ही कही कसर होनी चाहिए जिससे उसे निर्वाह की चिन्ता में पथ-श्रष्ट होना पहता है या सेवा से विरक्त होजाना पडता है। साथ ही सुक्ते इस बात में कोई शक नहीं है कि जब तक संस्था-सङ्गठन या प्रांत के सुखिया कार्यकर्ताश्रों की जीविका का समुचित प्रबन्ध नहीं करते या उसकी जिम्मेवारी को श्रनुभव नहीं करते तब तक सुसङ्गठित श्रौर सुचार रूप से काम चलना श्रसम्भव है।

#### ६ : जीवित रहने का भी अधिकार नहीं ?

सार्वजिनिक संस्था, संगठन श्रीर जीवन में यह एक प्रश्न है कि दूसरों के मतों श्रीर विचारों को किस हद तक सहन किया जाय ? श्राप एक बात को सही मानते हैं, मैं दूसरी बात को । श्राप कहते हैं, ठहरने श्रीर काम करने का समय है। मैं कहता हूँ, जहने श्रीर श्रान्दोजन करने का है। एक कहता है, फलां श्रादमी को समापित बनाश्रो, दूसरा कहता है, नहीं, फलां को बनाना चाहिए। एक के मत में यह प्रयाजी श्रच्छी है; दूसरे के विचार से दूसरी। एक एक व्यक्ति को नेना मानता है; दूसरे के विचार से दूसरी। एक एक व्यक्ति को नेना मानता है; दूसरों दूसरे को। कोई एक संस्था पर कव्जा करना चाहता है; कोई वहां से हटना नहीं चाहता। धार्मिक मगहों को छोड दें तो सार्वजिवक्र जीवन में ऐसी ही बातों पर विवाद, वैमनस्य श्रीर मगड़े हुशा करते हैं। यदि हम हर छोटी-बड़ी बात पर जड़ते श्रीर एक-दूसरे पर हमला करते रहें तो सार्वजिनक जीवन में एक शृंखीत वस्तु हो जाय। हमें एक ऐसी मर्यादा बांधनी ही होगी; जहां तक हम एक-दूसरे को बरदाश्त करें श्रीर उसके बाद विरोध या प्रतिकार। फिर हमें यह भी निश्चय करना होगा

कि विरोध या प्रतिकार कैसा होना चाहिए ? मेरी •समक्त में हमें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि मत-भेद का श्राधार कोई सिद्धान्त, श्रादर्श या उच्च लच्य है, श्रथवा स्वभाव, ज्यवद्वार, द्वेष, मत्सर श्राद्धि है ? इसी प्रकार मतभेद रखने वाले न्यक्ति का भाव ख़ुद्ध है. नीयत साफ है. या धोखे और फरेव से काम लिया जाता है ? यदि मतभेद के मूल में सिद्धान्त, श्रादर्श या जच्य है श्रोर भावना ख़द्ध है तो वहां वैमनस्य नहीं पेदा हो सकता। जहां श्रद्ध श्रीर उच्च भावना है वहां छोटी-छोटी व्यवहार की, तफसील की, या स्वभावगत गुण-द्वेष की वातों पर कगड़ा और तू-तू, मै-मैं नहीं हो सकती। जहां दिल भें एक बात हो श्रीर वाहर दूसरी कही जातो हो वहां विश्वास जमना कठिन होता है श्रीर कगड़ा हुए विना नहीं रहता। श्रव इसकी क्या पहचान कि मतभेद सिद्धान्त-मूजक है या व्यक्तिगत कारणों से अथवा भावना खुद्ध है या श्रश्रद ? यदि सिद्धान्तगत है तो व्यक्ति श्रपने व्यक्तिगत हानि-लाभ. उतार-चढ़ाव. सान-श्रपमान को सिद्धान्त के मकावले में तरबीह न देगा। सिद्धान्त की रचा के लिए उसे महल में रहने की प्रावश्यकता होगी तो वहां रहेगा. श्रौर यदि जंगल में एकाकी मारे-मारे फिरने श्रयवा फांसी श्रौर सूली पर चढ़ने की जरूरत होगी तो उसके लिए भी ख़शी से तैयार रहेगा । वह कठिनाइयों में सदा थागे थीर सुख-भोग में पीछे रहेगा । वह ऐसे समय पर अवश्य अपने को जोखिम में डाल देगा, जब संकट श्रीर साहस का श्रवसर होगा, जब बराई श्रीर बदनामी का ठीकरा सिर पर फ़टने बालां होगा । पर बदि मतभेद का कारण व्यक्तिगत महत्त्वा-कांचा है, तो वह सिद्धान्त को कुचलकर प्रवने व्यक्तित्व को श्रागे बढ़ाने के लिए चिन्तित रहेगा। पद न मिलने से अप्रसन्न होगा. मान म भिलने से वह सहयोग छोड देगा. सहायता न मिलने से वृराई करने लगेगा, गुणों को भूलकर दुगु शों की चर्चा करने लगेगा, सिद्धान्त-'पालन का मजाक उडावेगा । सिद्धान्त-वादी सिद्धान्त की छोड़कर लोक-प्रियता या लोक-निन्दा की परवा न करेगा। वह टीका-टिप्पणी श्रौर निन्दा से चिदेगा नहीं, बल्कि नम्र बनकर प्रत्येक बात से शिच। प्रहण करने की चेप्टा करेगा।

इसी तरह सच्चाई छिपी नहीं रहती। श्राप बोलें या न बोलें, सच्चाई सदा बोलती रहती है। सच्चाई है क्या चीज १ श्रन्त करख 'श्रीर श्राचरख का साम-जस्य, एकता। सच्चाई ही एक ऐसी चीज है जो मतमेद होते हुए भी परस्पर श्राद्र बदाती है। सच्चाई श्रपने अवगुण को श्राधक श्रीर पहले देखती है, दूसरे के को कम श्रीर बाद में। जहां सचाई है, वहां नखता श्रवश्य मिलेगी। उहण्डता श्रीर श्रिममान, यदि सचाई हो भी तो, उसे सुरक्षा देते हैं। उद्गडता श्रीर श्रिममान दूसरों पर गासन करना चाहते हैं, श्रपने श्रपात्र होने पर भी दूसरों को द्वामा चाहते हैं; परन्तु सचाई सदा विनत रहकर, श्रपने को मिटाकर, दूसरों को बदाना चाहती हैं।

यह तो हुई सिद्धान्त या आदर्शगत मत-भेद तथा सचाई की पहचान । श्रव प्रश्न यह रह जाना है कि मत-भेद किस हद तक सहन किये जायं ? सो प्रथम तो यह मनुष्य की सहन-शीलता पर श्रवलम्बित है । मतमेद छोटी-वढी बातों पर हो तो वह सर्वथा सहन करने योग्य है । यदि सिद्धान्त श्रोर श्रादर्श-सम्बन्धी है, उसकी बदौलत यदि सिद्धांत श्रोर श्रादर्श की जड़ कटती है तों वह सहन करने योग्य नहीं, विक श्रसहयोग करने योग्य है । श्रसहयोग के सूल में भी व्यक्ति के प्रति तो प्रम और सहानुभूति ही होनी चाहिए, होष श्रोर डाह के लिए उसमें जगह नहीं हो सकती । श्रसहयोग के श्रागे की सीढी है कष्ट-सहन । यही तपस्या है । श्रपने सिद्धान्त श्रोर आदर्श के लिए जो व्यक्ति तपता है, निन्दा, कट्टक्ति, मर्त्यना, श्रपमान श्रोर शारीरिक यन्त्रसाएं प्रसन्न रहक्त सहता है, वही महान् पुरुष बनता है । वह सार्वजनिक जीवन को क बाउठाता है, पवित्र बनाता है श्रीर श्रागे बढाता है ।

पर एक यह भी मत प्रचलित है कि यदि तुम्हारा मत न मिलता हो तो उसकी निन्दा करो, उसके खिलाफ ज़हर उगलो, उसे लोक-दृष्टि में गिराश्रो श्रोर श्रन्त में उसका काम तमाम कर दो। मेरी समक्त में यह भले श्रादमियों का पथ नहीं है। मत-भेद के कारण गिराना श्रोर मारना श्रासुरी प्रवृत्ति है श्रोर सभ्य समाज में उसको कदापि प्रोत्साहन नहीं मिल सकता। मनुष्य को स्वेच्छा से जीवित रहने का, स्वतन्त्र रहने का श्रीर सुधारने का जन्म-जात श्रीधकार है। बुराई होने पर श्राप उसकी स्वतन्त्रता को मर्यादित कर सकते हैं, परन्तु जीवित रहने का श्रीधकार नहीं छीन सकते। श्रापकी तारीफ तो तब है, जब श्राप मुक्ते श्रपने मत का कायल कर दें, श्रपने मत में मिला लें। मुक्ते मार डालने में श्रापकी कौन-सी बहादुरी है ? एक वैल भी सींग मारकर मनुष्य को मार डाल सकता है। इसलिए सची वीरता किसी को श्रपने मत का कायल कर देने

में है, न कि उसको गिराने या मार डालने में। कुचलना या मार डालना नहीं, बल्कि मत-परिवर्तन ही सची सिद्धान्तवादिता श्रोर वीरता की कसीटी है। यह मनुष्य का कितना बड़ा श्रन्याय श्रोर श्रत्याचार है कि वह श्रपने मत को इतना श्रेष्ट श्रटल, निर्श्व म श्रीर सत्य समसे कि उसके लिए दूसरे को जिन्दा रहने का भी हक न रहने दे ? यह मनुष्यता का व्यभिचार है। यह मनुष्यता को लिजत श्रोर कलंकित करना है। यह मनुष्य का घोर स्वार्थ श्रीर मदान्धता है। इससे समाज में कभी न्याय श्रीर स्वतन्त्रता का विकास नहीं हो सकता। यह एकतंत्रता, श्रत्याचार श्रीर स्वेच्छाचार का परवाना है। इसका श्रर्थ यह है कि तुम्हारे हाथ में यदि गिराने श्रीर मारने की शक्ति है तो बस। तुम श्रपने गुखों श्रीर खूबियों पर नहीं जीना चाहते, श्रपनी पश्रुता के बल पर जीना चाहते हो। श्रपनी मनुष्यता को नहीं, पश्रुता को बढ़ाकर जग में पश्रुता की वृद्धि करना चाहते हो ! क्या तुम यह मनुष्यजाित की सेवा कर रहे हो ? क्या इस पर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ?

# ञ्चान्दोलन ञ्रीर नैता

### १: राज-संस्था

राजनीति समाज-नोति का एक श्रंग है। मनुष्यो ने मिलकर समाज वनाया, समाज ने राज्य वनाया । मनुष्यों के शारस्परिक व्यवहार-नियम को नीति कहते हैं। नीति शब्द का अर्थ है-वे नियम जो आगे ले जाते हैं। जो नियम या व्यवस्था समाज को आगे ले जाती है वह समाज-मोति: जो राज्य को श्रागे ले जाती है वह राजनीति कहलाती है। समाज कहते हैं एक व्यवस्थित मानव-प्रमूह को । यह मानव-समूह जब श्रपने शासन-कार्य के लिए सरकार नाम को एक श्रलहदा संस्था बना लेता है तब शासन-संस्था श्रौर मानव-समृह मिलकर राज्य (State) कहलात्स है; अर्थात् राज्य के दो भाग हैं---एक तो शासन-संस्था श्रीर दूसरा शासित मानव-समाज । राज्य का श्रर्थं केवल सरकार यानी शासन-मंडली नहीं है। राज्य की उत्पत्ति समाज से हुई है। समाज ने श्रपनी सत्ता के एक श्रंश से शासन-संस्था यानी सरकार खड़ी की है। जब मनुष्य-समाज 🖈 व्यवस्थित होने लगा तो सहज ही इन बातों की सुव्यवस्था की श्रोर उसका ध्यान गया—दूसरे समाज के श्राक्रमणों से श्रपने को कैसे बचावें ? श्रापस के बढ़ाई-फगड़ों का निपटारा कैसे करें ? समाज का भरग-पोषग . श्रीर उन्नति कैसे हो ? शासन-संस्था इन्हीं कठिनाइयों का हल है। श्रारम्भ में समाज के लोग मिलकर इन कामों के लिए कुछ लोगों को ्चुन लिया करते थे--एक मुखिया सरपंच बना लेते थे और समाज का काम चला लेते थे। दूसरों पर काम सौंप देने से स्वभावत: खुद निश्चित ्रहने जुगे । इसका फुल यह हुआ कि मुखिया राजा बन बैठा श्रीर समाज की सम्पत्ति से राज-काज करने, के बदले समाज को अपने डएडे से हांकने ज़गा। जब समाज जामत हुआ तो उसने राजा को उखाइने की चेष्टा की त्रीर आज हम जगह-जगह प्रजा-सत्ता की स्थापना देख रहे हैं।

स्वतन्त्रता का व्यावहारिक श्रथे है राजनैतिक स्वतंत्रता श्रर्थात् शासन-विषयक स्वतंत्रता । इसकी प्राप्ति या उपयोग के साफ अर्थ दो हैं-एक सीधे राज-काज मे हाथ बँटाना, श्रीर दूसरे राजनैतिक जागृति या श्रान्दोत्तन करना। या यों कहें कि एक तो शासन-संस्था में सम्मित्ति होकर काम करना, दूसरे उससे स्वतंत्र रहकर लोक जागृति करना श्रीर श्राव-श्यकता पड़ने पर शासक-मंडली का बिरोध करना । यह बात सच है कि राज-संस्था समाज का ही एक अंग है और समाज-हित ही उसका एक-मात्र लच्य है; किन्तु कई बार शासन-संस्था स्वयं अपने अस्तित्व की चिन्ता में इतनी डूब जाती है कि उसे समाज-हित का खयात नहीं रहता। तब समाज के प्रतिनिधियों का कर्तव्य होता है कि वे समाज के हित की श्रोर उसका ध्यान दिलावें श्रौर यदि शासन-मंडली इतने से न माने तो लोगों को सजग करे और उनके बल से उसमें श्रावश्यक सुधार या परि-वर्तन करावें । इस प्रकार राज-संस्था के दो ग्रंग ग्रपने-ग्राप हो जाते हैं-एक तो शासक-वर्ग, दूसरे प्रतिनिधि-वर्ग । इनमें से ही प्रायः आन्दोलन-कारी लोग उत्पन्न होते हैं। प्रतिनिधियों का काम है समाज-हितकारी नियम बनाना और शासक-वर्ग का काम है उनका व्यवहार करना। वास्तव में तो इन प्रतिनिधियों में से ही शासक भी उत्पन्न होते हैं। जो प्रतिनिधि शासन की जिम्मेवारी खेते हैं वे शासक और जिन पर शासन-सुधार की जिम्मेवारी ह्या जाती है वे ह्यान्दोजनकारी हो जाते हैं। कभी-कभी थे एक-दूसरे के घोर विरोधी भी बन जाते हैं: परन्त दोनों का उद्देश्य एक-ही होना चाहिए, संसाज-हित । इसके बदले जब व्यक्तिगत स्वार्थ इनके मूल में प्रविष्ट कर जाता है तब दोनों अपने उच्च उद्देश्य से गिर जाते हैं श्रीर समाज के दच्द-पात्र होते हैं।

तो स्वतंत्रता-प्रेमी के सामने सबसे पहले दो प्रश्न उपस्थित होते हैं—सरकारी श्रिषकारी बने या लोक-सेवक बने ? जहां सरकार सुन्य-वस्थित है—लोक-हित के लिए लोक-प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है वहां तो सरकारी श्रिषकारी बनना उतने ही गौरव की बात है जितनी लोक-सेवक बनना; परन्तु जहां राज-संस्था ऐसे लोगों ने हथिया जी हो जो श्रपनी स्वार्थ-साधना के लिए उसका उपयोग कर रहे हों, न लोक-हित की परवा है, न लोक-मत की पूछ; वहां । सरकारी श्रिषकारी बनना लोक-होह करना है। वहां तो लोक-सेवक बनना ही प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। सरकारी नौकरियों के लिए—भिन्न-भिन्न उच्च पदों के लिए

थरीचाएं नियत होती हैं। पहले उन्हें पास करके अपनी रुचि श्रौर थोग्यता के अनुकूल काम प्रहण करना चाहिए श्रौर उसे ईमानदारी के साथ समाज-हित का पूराध्यान रखते हुए, अपने को समाज का एक तुच्छ सेवक समक्षते हुए करना चाहिए। एक श्रोर से कठिन आपदाश्रों का अय और दूसरी श्रोर से श्रनेक प्रलोभनों की मोहिनी के रहते हुए भी अपने कर्तव्य-पालन से न चूकना चाहिए। इन दोनो विपत्तियों से सदा सावधान रहना चाहिए। इन्य, स्त्री श्रौर नशा ये तीन चीजे ऐसी हैं जिन्हे स्वार्थी लोग दूसरे को कर्तव्य-अष्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो इनसे बचता रहेगा वही सफल श्रौर विजयी होगा। शिचा श्रौर न्याय-विभागों के द्वारा समाज की शारीरिक सुख-सुविधाश्रों की पूर्ति होतो है, किन्तु इन दो विभागों के द्वारा उनकी मानसिक, बौद्धिक श्रौर नैतिक प्रगति की जाती है। फिर भी चुनाव तो व्यक्ति को श्रपनी रुचि श्रौर योग्यता को देखकर ही करना चाहिए।

लोक-सेवक के बारे में श्रगले प्रकरण में विस्तार से विचार करना ठीक होगा।

# २ : नेता और उसके गुण

लोक-सेवक के तीन विभाग किये जा सकते हैं—(१) नेता, (२) संयोजक श्रोर (३) कार्यकर्ता या स्वयं-सेवक। नेता का काम है—लोगों का ध्यान लच्य की श्रोर बनाये रखना, लच्य की श्रोर बढने के लिए श्रावश्यक बल श्रोर उत्साह की श्रोरणा करना, स्वयं उनके श्रागे रहकर जच्य-सिद्धि के लिए उद्योग करना, लड़ना श्रोर उन्हें सफलता की श्रोर ले जाना। संयोजक का काम है नेता के बताये कार्यक्रम के श्रनुसार श्राम, जिला या प्रान्त में संगठन करना, प्रचार करना श्रोर लोगों को एक स्त्र में बंधना एवं लच्य-सिद्धि के लिए सामूहिक बल एकत्र करना। स्वयं-सेवक का काम है संयोजक की हर प्रकार से सहायता करना। नेता ही इनमें मुख्य होता है, इसलिए उसकी योग्यता का हम श्रव्ही तरह विचार कर लें। नेता में इतने नैतिक, बौद्धिक, शारीरिक श्रोर व्यावहारिक गुण श्रावश्यक हैं।

नैतिक गुण्—सस्यशीलता, न्यायपरायखता, प्रीममयता, साहस, निभैयता, उत्साह, सहनशीलता, उदारता, गम्भीरता, स्थिर श्रीर शान्त-चित्तता, श्राशावादिता, नि.शंकता, निव्यंसनता । बौद्धिक गुगा-दूरदर्शिता, प्रसंगाघधान, समयसूचकता, शीघ-निर्णयता, विवेकशीलता, श्राज्ञादायिख ।

शारीरिक गुगा--नियम-निष्ठा, कष्ट-सहिष्णुता, श्रारोग्यता, फुर-तीलापन ।

व्यावहारिक गुगा—मिलनसारी, साधन-प्रबुरता, भाईचारापक, कुशलता, सभा-चातुरी, हरदिल-श्रजीजी।

नेता श्रपने युग की श्रात्मा समका जाता है—इसलिए न केवल श्रपने समाज की तमाम अच्छाइयों का प्रतिविम्ब उसमें होना चाहिए. बल्कि उसके कष्ट ग्रीर पीडा का भी वह दर्पण होना चाहिए एवं उसके ग्रभावों की श्राणा उगोति उसमें जगमगानी चाहिए । वह प्रायः हर गुण में श्रपने श्रनुयायियों से त्रागे रहता है। सत्यशीलता उसकासबसे बड़ा गुग है। वह सत्य को शोधेगा, सत्य को प्रहुण करेगा, सत्य पर दढ़ रहेगा. सस्य का विस्तार करेगा, सत्य के लिए जीयेगा, सत्य के लिए मरेगा। व्यवहार में हम जिसे न्याय कहते हैं, वह सत्य का एक नाम है। दो त्रादमी लड्ते हुए श्राये, उसमें किसकी बात सच है, कौन सच्चा **है** श्रीर कौन फूठ बोलता है.हसी निर्णय का नाम है न्याय । न्याय का नाम है सत्य-निर्णय । जो न्यायी है उसे सत्य का अनुयायी होना ही पड़ेगा । वह नेता कैसे जन-समाज के श्रादर को प्राप्त कर सकता है यदि वह . न्यायी श्रीर सत्य-परायण नहीं है। सत्यशीवता के द्वारा वह श्रपने दावे को मजबूत कर खेता है श्रीर शत्रु तथा प्रतिपत्ती तक की उसे मन में मानना ही पढ़ता है। इस कारण लोकमत दिन-दिन उसके श्रतुकृत होता ही चला जाता है। अपने राष्ट्र श्रीर समाज की दृष्टि से सत्य किस बात में है, हित किस बात में है इसका निर्णय उतना कठिन नहीं है. जितना इस वात का निर्ण्य कि प्रतिपत्ती या शत्रु, या कोई तटस्थ व्यक्ति जिससे हमारा मुकाबला है. या साबका पड़ा है वह किस हद तक सत्य श्रीर न्याय से प्रेरित हो रहा है: उसके व्यवहार में कौन-सी बात शुद्ध भाव से की जा रही है श्रीर कीन-सी श्रश्चन्द भाव से। क्योंकि यदि किसी नेता ने इसकी परवा न की श्रीर उनके प्रत्येक व्यवहार की श्रसत्य श्रीर दुर्भाव-पूर्ण ही वह मानता चला जायगा तो वह श्रसःय श्रीर श्रन्याय के पथ पर चल पढेगा, जिसका फल यह होगा कि एक तो उसके पत्त में ही सत्य ग्रीर न्याय पर चलनेवाले लोग उससे उदासीन हो जायंगे श्रौर दूसरे विपत्ती दल के भी उससे सहानुभूति रखनेवाले लोग विरक्तः

हो जायंगे। स्वयं शत्रु भी, जो मन मे उसकी सच्चाई को मान रहा होगा श्रीर इसिंबए उसे श्रादर की दृष्टि से देख रहा होगा, उसके दिल से दूर हट जायगा। जो तटस्थ होंगे उनकी सहानुभूति शत्रु की श्रोर होने लगेगी। इस प्रकार क्रम-क्रम से उसका वर्ल कम होता जायगा श्रीर फिर केवल पश्च बल ही भले उसका साथ दे सके। सो नेता को सबसे ऋधिक सावधानी इस वात की रखनी चाहिए कि विपन्ती के प्रति श्रन्थाय न हो; परन्तु यदि इतनी उदारता से काम निया जाय तो संभव है, शत्रु हमारी सज्जनता से लाभ उठाकर हमको चकमा देता रहे-हम-वो रहे अपनी सज्जनता में और वह दिन-दिन प्रवल होता रहे। सो सन्जनता का अर्थ 'ग्रन्थता' नहीं है । सत्य और न्याय श्रन्था नहीं होता । हां. उसके पास पचपात नहीं होता। यही उसकी विशेषता श्रीर सबसे बड़ा गुर्ण है। इसी के कारण सवके हृदय पर इनका राज्य है। श्रीर इस श्राशंका से बचने के लिए सरल उपाय यह है कि श्राप प्रत्येक मनुष्य के व्यवहार को श्रव्ही श्रीर बुरी दोनों दृष्टियो से देखने की श्रादत ढाल लें। भले ही पहले भ्राप उसके न्यवहार को द्वेर भाव में प्रहण कर लें। यह सोचिए कि इस ब्रुरे उद्देश्य का मुक्त पर ब्रुरे-से-ब्रुरा क्या परि-साम हो सकता है ? आवश्यकता पड़ने पर यहां तक करपना कर ं सीजिये कि इससे श्राप श्रौर श्रापका सारा काम चौपट हो जायगा। श्रव इस दुष्परिखाम के लिए अपने मन को, श्रपने साथियों को तैयार कर रिलए । यह भी सोच लीजिए कि यदि हार ही होगई, यदि श्रसफलता ही मिली, यदि श्रन्त तक दुःख भ्रौर क्लेश में ही जीवन बीता तो परवा नहीं—दुनिया में हमेशा ही सबकी सफलता श्रीर विजय नहीं मिला करती। इससे दो जाम होंगे--एक वो श्राप सतर्क हो जायंगे श्रीर दूसरे विफज्जता मिजने पर हताश न होंगे। अब यह सोचिए कि इससे बचने का क्या उपाय है ? कितनी तैयारी की जरूरत है ? कहां-कहां मजवृती रखना जरूरी है ? कहां कैसी पेशवन्दी करनी चाहिए ? जैसी जरूरत दीखे वैसा प्रवन्ध कर लीजिए।

इसके बाद यह विचार कीजिए कि ऐसे दुर्भाव की कल्पना करके हम उसके साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हैं ? तब यह कल्पना कीजिए कि उसने यह शुभ-भाव से किया होगा। अब अन्दाज़ जगाइए कि क्या शुभ-भाव हो सकता है ? शत्रु, उदासीन और मित्र की स्थिति का विचार करके आप सिन्न-भिन्न निर्णयों पर पहुँचेंगे। यदि व्यवहार शत्रु का है तो शुम भाव की आशा कम रखिए; यदि तटस्य पुरुष का है तो उससे अधिक श्रीर मित्र का हो तो उससे भी श्रिधिक रखनी चाहिए। हर दशा में, बुरे परिणाम की पूरी तैयारी करके, शुम भाव की श्रोर मुकता हुआ निर्णय करना श्रव्छा है। यदि व्यवहार परोच में हुआ है तो विलक्ष्ण शुद्ध निर्णय कठिन है, इसिलिए संशय का लाभ दूसरे को देना सज्जनता और वीरता दोनों हैं। हां, विपरीत परिणाम की श्रवस्था में श्रपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए—इसमें ग़फ़लत न रहे। ऐसा करने से श्रापकी सत्यशिलता श्रीर न्याय-परायणता को किसी प्रकार श्राधात न पहुंचेगा—हतना ही नहीं; बलिक उनकी वृद्धि होगी श्रीर वृद्धि के साथ-ही-साथ नेता को उनका वर्धमान लाभ भी मिलेगा।

नेता का हृदय प्रेम-परिपूर्ण होने की श्रावश्यकता इसिविए है कि वह मनुष्य है। मनुष्य प्रेम का पुतला है। वह नेता है इसलिए उसमें प्रेम भी उतना ही श्रधिक होना चाहिए। प्रेम के जादू से ही श्रनुयायी उसकी श्रोर खिंचते हैं--बरबस खिंचते चले श्राते हैं। सत्य श्रन्त.करण का बल है तो प्रेम हृदय का बल है। सत्य और न्याय हमें कायल कर देता है कि हम उसका साथ दें। परन्तु प्रेम हमें दौड़ कर उसके पास से जाता है श्रीर ख़शी-ख़शी बलिवेदी पर स्वाहा करवा देता है। श्रेम के ही कारण नेता समाज के दुःख को अनुभव करता है और उसे मिटाने के लिए व्याकत रहता है। नेता का भेम व्यक्ति, कुहुम्ब में सीमित नहीं होता। राष्ट्र और समस्त विश्व में ज्यास होता है। इस कारण उसके प्रोम का प्रभाव तटस्थ और शत्रु पर भी पड़े बिना नहीं रह सकता। वास्तव में उसकी शर ता किसी से नहीं होती। वह तो बहुतों के दुःखों को दूर करने के लिए, बर्तों को सुधारने के लिए, कुछ लोगों को कष्ट पहुंचने देता है-उसके बस में हो तो वह इतना भी कष्ट न पहुँचने दे। परन्तु एक तो ख़द ही वह ऋपूर्ण है और दूसरे, सारी प्रकृति पर उसकी सत्ता नहीं चलती है। बिना इस प्रेम के नेता एक मशीन का प्रतला है जिससे किसी को जीवन, उत्साह श्रीर स्फूर्ति नहीं मिलती।

यदि नेता में साहस श्रीर निर्भयता न हो तो वह खतरे के मौके पर भीके हट जायगा श्रीर बलवान शत्रु हो तो दब जायगा। खतरे के मौके पर नेता को सदा श्रागे रहने का साहस होना चाहिए। जनता को भी उसे विकट परिस्थितियों में साहस दिखाने श्रीर प्राण तथा शरीर का जहां भय हो वहां बे-खटके श्रागे कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसे सदा यह ध्यान में रखका चला चाहिए कि मैं कोई काम किसी से दबकर, किसी खतरे से डरकर तो नहीं कर रहा हूँ ख्रौर यदि कहीं ऐसा प्रतीत हो तो फौरन श्रपने को संमालना चाहिए।

उत्साह नेता का जीवन है। उसका शरीर और मन ऐसा होना चाहिए जो थकावट को न जानता हो। उत्साह आस्म-विश्वास से उत्पन्न होता है। आस्म-विश्वास अपने कार्य की सत्यता से आता है। जब उत्साह-भंग होने का अवसर आवे तो उसे सोचना चाहिए कि मेरा कार्य गलत तो नहीं है। यदि मूलतः कार्य सही है तो फिर अनुस्साह या तो उसकी मानसिक दुर्वजता है या किसी शारीरिक रोग का परिणाम है। उसे चिन्ता रखकर इसका उपाय करना चाहिए। उत्साह उस गुण का नाम है जो मनुष्य को सदा सिक्रय और तेज-तर्रार बनाये रखता है। वह जिसकी ओर देखता है उसमें जीवन आने जगता है। वह सोते हुओं को जगा देता है, जागे हुओं को खड़ा कर देता है और खड़े हुओं को दौड़ा देता है। उत्साह के ही कारण नेता उम्र में वृदा होने पर भी जवान मालम होता है।

दुर्दमनीयता वह गुण है जो वाधाओं श्रोर किठनाइयों को चीरकर श्रमना रास्ता निकाल लेता है। दुर्दमनीय यह नहीं कहता कि क्या करूँ, पिरिस्थित ही ऐसी थी। उचित श्रोर सस्य बात पर वह परमेश्वर से भी दबना न चाहेगा। परन्तु यदि वह गलत बात पर श्रव जायगा तो उसकी श्रदम्यता श्रिक दिनों तक न चलेगी। श्रावेश, श्रावेग, क्रोध, उन्माद या मिथ्याभिमान ठंडा होने पर श्रपने-श्राप उसका दिल बैंटने लगेगा। उसका तेज कम पडने लगेगा।

प्रतिज्ञा-पालन के बिना वह अपने साथियों और अनुयायियों का विश्वास पात्र न रहेगा और इस विश्वास-पात्रता के बिना उसका नेतापन एक दिन नहीं टिक सकता। प्रतिज्ञा करने के पहले वह सौ दफा विचार कर ले, पर कर चुकने पर उसे हर तरह निभावे। यदि कोई ऐसा ही विशेष कारण आपडा हो तो वह इतना सबल होना चाहिए कि साथियों और अनुयायियों को भी जँच सके। यदि कोई व्यक्तिगत कष्ट या असु-विधा उसके मूल में हो तो यह बहुत कमजोर कारण सममा जायगा।

निश्चलता, दृढ़ता और धीरज कठिनाइयों, संकटों के समय में महौषधि का काम देते हैं। त्फान के समय में लंगर जो सेवा जहाज और यात्रियों की करता है वही ये गुख विपत्ति और खतरे के समय करते

हैं। चंचल मनुष्य यों भी विश्वास श्रीर श्रादर-पात्र नहीं हो सकता। एक काम को पकड़ लिया तो फिर उसे जबरदस्त कारण हए बिना न छोडने का नाम है दढता । काम की शुरूत्रात करने के पहले खूब सीच लो शुरू करने के बाद उसी श्रवस्था में उसे बदलो या छोडो, जब यह विश्वास हो जाय कि ऋरे. यह तो अच्छाई के मरोसे बराई कर बैठे. पुरुष के खयाल से पाप-कार्य में लिस हो गये। कठिनाइयों में न घब-राने का नाम धीरज है। फल जल्दी न निकलता हो तो शान्ति रखने श्रीर उहरने का नाम धीरज है । कठिनाइयां तब तक श्राती ही रहेंगी जब तक कुछ जोग तुम्हारे विरोधी होंगे. फिर प्राकृतिक विघ्न भी तो अते रहते हैं। दोनों दशाओं में घवराने की क्या जरूरत है ? यदि विध्न मंतुष्य-कृत हैं तो उनका मूख श्रीर उपाय कठिन नहीं है। यदि शकृतिक हैं और हमारे बस के बाहर हैं तो फिर घबराने से क्या होगा ? बस की बात हो तो उसका उपाय करो-- घवराकर बैठ जाना तो पश्च से नीचे गिर जाना है। फल तो किसी कार्य का समय पा-कर ही निकलता है। जितनी ही हमारी लंगन तेज होगी, जितने ही अधिक हमारे साथी श्रीर सहायक होंगे. जितने ही कम हमारे विरोधी होंगे. जितनी ही श्रधिक हमारी तपस्या होगी. जितने ही श्रधिक श्रनुकूल श्रन्य उपकरण होंगे. उतनी ही जल्दी सफलता मिलेगी। सो यदि फल वांछित समय तक न निकलता हो तो पूर्वोक्त बातों में से ही एक या श्रधिक बातों की कमी उसका कारण होगी। वह हमें शोधना चाहिए श्रीर यह विश्वास रखना चाहिए कि कार्य का फल श्रवश्य मिलता है।

सहनशीलता, विपिचयों को नि शस्त्र करने में और श्रपने बहुण्यन का प्रमाख जगत् को देने के लिए बहुत श्रावश्यक है। जब कोई हम पर वार करता है या हमें कष्ट पहुँचाता है तब हम यदि बदले में उस पर वार नहीं करते हैं या उसे कष्ट नहीं पहुँचाते हैं, उस कष्ट या वार को शान्ति से पी जाते हैं तो उसे सहनशीलता कहते हैं; परन्तु यदि हमने उरकर या इबकर ऐसा किया तो वह सहनशीलता नहीं, दब्बूपन है। सहनशीलता तभी कही जायगी जब उसे कष्ट पहुँचाने या प्रहार करने का सामर्थ्य या साधन हमारे पान हो श्रीर फिर हम सहन कर जायं। किसी के श्रपराध को सहन करने के बाद भूल जाना चमा कहलाती हैं श्रीर जब हम उसके साथ पूर्ववत् ही सजनता का व्यवहार करते हैं तब यह उदारता हो जाती है। सहनशीलता श्रीर उदारता की जितनी श्रावश्यकता अपने लोगों के लिए हैं उससे अधिक तटस्थों या विपिचियों के जिए हैं; क्योंकि अपनों की ओर तो इन गुणों का प्रवाह सहज ही होता है; परन्तु जब दूसरों की ओर हो तब उनकी विशेषता और मूल्य वढ जाता है। लोग जितना ही अधिक यह अनुभव करेगे कि तुम अपने प्रतिपच्ची से अधिक न्यायी, अधिक शान्तिमय, अधिक नीतिमान, अधिक सम्य, अधिक सज्जन हो, उतना ही तुम्हारा पच अधिक प्रवल होगा, उतनी ही तुम्हारी अधिक सहायता वे करेंगे और यह सहनशीलता और उदारता के ही वल पर हो सकता है।

गम्मीरता एवं स्थिर और शान्त-चित्तता से नेता का ठोसपन और मानसिक समतोताता सूचित होती है। गम्भीरता का मतलव कपटाचरण नहीं है; बल्कि किसी की बात को पेट में रखने, उसके सब पहलुओं पर चीरल के साथ विचार करने की शक्ति है। यदि आपके साथियों और अनु-यायियों को यह शका रहती है कि आपके मन में बात समाती नहीं है, आप चटपट ही बिना आगा-पीछा सोचे और गहरा विचार किये ही कुछ कह डालते और कर डालते हैं तो आपके निर्णयों पर उनकी श्रद्धा नहीं चैंठेगी और आपकी वातों को वे शंका की दृष्टि से देखते और दुविधा में प्यटते रहेंगे।

आशावादिता और निःशंकता अन्त करण की स्वच्छता का चिह्न है। जिसका हृदय मिलन नहीं है, उसे अपने कार्य की सफलता पर अवस्य ही अद्धा रहेगी और दूसरों की ओर से उसे सहसा खटका न रहेगा। जिसका चित्त छुद्ध है, वह दूसरों की सत्प्रवृत्तियों को ही अधिक देखता है और इसिलए आशावान तथा नि शंक रहता है। जिसे दूसरों की हुप्प्रवृत्तियां अधिक दिखाई देती हैं वह निराशावादी क्यों न होगा? परन्तु दूसरे के दोषों को देखनेवाला नायक नहीं वन सकता। जो खुद्द ही आशा-निराशा से पद-पद पर चितत होता रहता है उससे दूसरे आशा का सन्देश कैसे पा सकते हैं?

ब्यसनों में फॅसना इन्द्रियों के अधीन होना है। जो इन्द्रियों का -गुजाम है, समम जीजिए, उसे दूसरों से अपने साथियों या अनुयायियों से एवं विरोधियों से भी कहीं-न-कहीं अनुचित रूप से दब जाना पढ़ेगा श्रीर विरोधी तो उसके इस ऐव से जरूर बहुत फायदा उठा सकता है -एवं उसे पछाड सकता है।

ये तो हुए नेता के श्रावश्यक नैतिक गर्ग । बौद्धिक गुर्णों में दूर-

दर्शिता इसन्निए त्रावश्यक है कि वह अपने साथियों श्रीर श्रनुयायियों को दूर के खतरों से बचाता और सावधान करता रहे। प्रसंगावधान इसिंबए उपयोगी है कि कठिन समय पर विषम परिस्थित में ठीक निर्णंय कर सके । शीघ्रनिर्णयता के श्रभाव में 'समय निकल जाने पर' पछताना पहता है। जो निर्णंय करने में मन्द तथा श्राजसी है उसका प्रसाव श्रपने तेज-तर्रार सैनिकों पर नहीं पड़ सकता और उसे ख़द भी सदा त्रानन्द श्रीर उत्साह की भेरणाएँ नहीं होतीं। बल्कि यों कहना चाहिए कि हृदय के सर्वदा सजीव श्रीर जामत तथा उत्साह-युक्त रहने से ही शीघ निर्णय-शांक्त मनुष्य में श्राती है। जो सदा प्रसन्न श्रीर जागरूक रहता है उसकी बुद्धि खांडे की घार की तरह दोनों तरफ के तर्की श्रीर विचारों को काटती हुई खट् से निर्णय कर देती है। विवेकशीलता के मानी हैं सदा सार और असार का, लाभ और हानि का,कर्तव्य और अकर्तव्य का. श्रीचित्य श्रीर श्रनौचित्य का विचार करते रहना श्रपनी मर्यादाश्रों एवं देश, काल. पात्र का विचार रखना। जो इतना विवेकी श्रीर विचारशील नहीं है, वह पद-पद पर संकटों. निराशाओं और ग्रसफलताओं से धिरा रहता है। शीघ्र निर्णय तो हो, पर हो वह विवेकपूर्वक। विवेक की मात्रा जितनी श्रधिक होगी, निर्णय भी उतना ही शीघ्र और ग्रद्ध होगा। श्राज्ञादायित्व के बिना तो नेता का काम एक मिनट नहीं चल सकता। उसे दसरों से काम कराना पडता है और सो भी बहतांश में याज्ञा देकर ही। इसमें वहीं सफल हो सकता है जो आज्ञा-पालन के महत्त्व की जानता हो. जो स्वयं स्वेच्छा से दूसरों की श्राज्ञा में रह जुका हो। यदि हमने कोई श्राज्ञा दी और पालन करनेवाले के सिर पर वह एक बोम बनकर बैठ गई तो उसमें न लाभ है, न लुत्फ । नेता की श्राज्ञा श्रीर श्रनुयायी की इच्छा, दोनों घुल-मिल जानी चाहिए'। श्रनुयायी की भाषा में वह श्राज्ञा भले ही हो, नेता के स्वभाव में वह प्रेम का सन्देश हो जाना चाहिए। श्रन्यायी की स्थिति, शक्ति, योग्यता का सतत विचार करते रहने से ही ऐसी मानसिक स्निग्धता श्रा जाती है कि नेता का इंगित, तृषित श्रजु-यायी के लिए, पानी की बुंद हो जाता है। ऐसे स्नेह-मय सम्बन्ध के बिना श्राज्ञा-दायित्व 'फौजी कानून' का दूसरा नाम हो जाता है श्रीर केवल पेट-पाल ही,यन्त्र की तरह, उसका किसी तरह पालन कर देते हैं। नेतत्व की सफलता के लिए यह स्थिति विलक्कल हानिकर है। शारीरिक और स्यावहारिक गुणों के लाभ स्पष्ट हैं। ये बौद्धिक और

नैतिक गुणों से उत्पन्न होने या वननेवाली प्रवृत्तियां श्रयवा श्राचार है। नियमनिष्ठा सत्यशीलता का एक उप-गुर्ण है श्रीर सुन्यवस्थित रहने श्रीर रखने के लिए बहुत उपयोगी है। प्रकृति से नियम श्रीर ब्यवस्था है। नियमित जीवन से सुन्यवस्थितता त्राती है। बाहरी श्रव्यंवस्था जरूर ही किसी श्रन्दरी विगाड की सूचक है। ऐसे लोग भी पाये जाते है अन्दर से वितक्त अच्छे किन्त बाहरी वातों में उदासीन होते हैं। लेकिन उनमें श्रीर श्रनियमित या श्रव्यवस्थित श्रादमी में भेद होता है। उनकी उदासीनता वाह्य यातो से विरक्ति का फल है। वह उनके जीवन में हर जगह दिखाई देगी । परन्तु श्रव्यवस्थितता श्रीर श्रनियमितता मानसिक दुर्व-लता का चिह्न है श्रौर दोष है। कब्ट-सिह्प्याता साहस का परियाम है। जिसके शरीर को कप्ट उठाने का श्रभ्यास नहीं है वह साहस से जी त्रराने लगेगा श्रीर श्रन्त को कायर वन जायगा । श्रारोग्यता-फुरतीला-पन नियम-पूर्ण जीवन से त्राता है त्रीर शरीर को कार्यक्रम बनाये रखने के तिए ग्रनिवार्य है। वीमार ग्रौर सुस्त नेता ग्रपने साथियों ग्रौर ग्रनु-यायियों के सिर पर एक बोक हो जाता है। मिलनसारी श्रीर हरिदेल-श्रजीजी प्रेममय जीवन श्रीर सहनशीलता से वननेवाला स्वभाव है। जिसने भ्रपने हृदय को मधुर बना लिया है, उसकी तमाम कहुता, तीखा-पन और मलिनता निकाल दी है वह मिलनसार, श्रीर जिसने दूसरों के लिए अपनी घिसाई-पिसाई को जीवन का धर्म वना लिया है वह हरदिलश्रजीज क्यों न होगा ? इनके विना दूसरों के हृदय को जीतने का श्रवसर नेता को नहीं मिल सकता। भाईचारापन मिलनसारी श्रीर कौडुन्विकता का दूसरा नाम है। आतृ-भाव में समान और स्नेहपूर्ण न्यवहार तथा कौद्रम्त्रिकता में समान-स्वार्थ की भावना है। यह नेता की विशाल-हृद्यता का सूचक है। इस भावना के कारण नेता किसी-को श्रपना शत्रु नहीं समक सकता श्रीर वह श्रजेय हो जाता है। क़शलता सत्य और अहिंसा के सम्मिश्रण से पैदा होती है। तेज के साथ जब हृदय की मिठास मिलती है तो जीवन में कुशलता अपने-ग्राप्ट श्राने लगती है। कोरा सत्य-व्यवहार उद्दयडता में परिग्रत हो सकता है। प्रहिसा की मिठास उसको मर्यादा में रखती श्रौर रुचिकर बना देती है। प्रसंग को देखकर वरतने, निश्चित प्रभाव डालने श्रीर इच्छित-परिसाम निकात्तने के यस्न का नाम कौशल है । यह चित्त की-समता-से प्राप्त होता है। सभा-चातुरी कुशबता का ही एक श्रंग है। जिसे-

समाज के शिष्टाचारों का ज्ञान नहीं है, जिसे मानसिक जगंत् के व्यापारों से परिचय नहीं है, वह सभा-चतुर नहीं हो सकता। कियों कि जिसे समाज की भिन्न-भिन्न मनोवृत्तियों,रुचियों और विचारों के जोगों से काम जेना है, सामूहिक रूप में काम करना और कराना है, उसमें सभा-चातुरी का गुण बहुत आवश्यक है।

#### ३ : नेता के साधन

संयोजक और कार्यकर्ता या स्वयंसेवक तो नेता के साथी हुए, उसके
गुण उसकी मूल सम्पत्ति हुई। उसका ज्यावहारिक ज्ञान, धन और
समाचार-पत्र उसकी सफलता के जबरदस्त साधन हैं। जनता को ज्ञानदान करने के लिए उसे विद्वता की और उत्थान-सामग्री देने के लिए
भावुकता की आवश्यकता है। उसमें मौलिकता भी होनी चाहिए। हम
मानते हैं, 'सत्यं ज्ञानमनन्त्रम्'—अर्थात् यह जगत् सत्यमय है, ज्ञानमय है, ब्रह्ममय है। ऐसी दशा में इस ज्ञान से बढकर मौलिकता और
क्या होगी? पर सत्य, ज्ञान, ब्रह्म, या आत्मा के समस्त स्वरूपों को,
अंगों को, सम्पूर्ण प्रकाश को समय की आवश्यकता के अनुसार समाज
के सामने रखने में अवश्य मौलिकता आतो है। महात्मा गांधी का ही
उदाहरण लीजिए। अहिंसा का सिद्धांत आर्थ-जीवन में कोई नई बात
नहीं है, किन्तु उन्होंने उसे सर्वसाधारण राष्ट्रोय और सामाजिक जीवन
में प्रविष्ट करके एक नई ज्योति संसार को दी है।

पर यह मौलिकता केवल अध्ययन से नहीं आ सकती। मनन उत्रका मुख्य आधार है। अध्ययन मनन के लिए किया जाता है। अध्ययन से ज्ञान में व्यापकता आती है—किन्तु मनन ज्ञान में व्याक्तित्व लाता है। अध्ययन से अध्ययन और मनन की पूर्णता की कसौटी यह है कि उस विषय में हम बिना किसी से पूछे स्वयं निश्चित राय और निर्णय दे सकें और बिना किसी अन्थ या गुरु के बचनों के प्रमाण के स्वतः अपने बल पर अपने मत को प्रतिपादित और सिद्ध कर सके। इतनी पूर्णता के बाद ही ज्ञान :में नवीनता या मौलिकता आ सकती है।

श्रपनी मानसिक श्रवस्था से जगत् की मानसिक श्रवस्था की सतत तुत्तना करते रहने से ही ज्यावहारिक ज्ञान श्राता है। श्रपना धौर जगत् का-समाज का-समन्वय ही ज्यावहारिकता है। नेता को इतनी बातों का ज्यावहारिक ज्ञान श्रवस्य होना चाहिए-

- (१) समाज को कहां ले जाना है ?
- (२) समाज की वर्तमान दशा न्या है ?
- (३) कौन-कौन-से पुरुष या संस्था समाज को प्रभावित कर उसे हैं ?
- (४) उनसे मेरा सम्बन्ध या उनके प्रति मेरारुख क्या होना -चाहिए ?
  - (१) कौन लोग मेरे विचार या कार्यक्रम के विरुद्ध हैं ?
  - (६) उन्हें में श्रपने श्रनुकृल किस तरह बना सकता हूँ ?
  - (७) जो श्रतुकृत हैं उनसे किस-किस प्रकार से सहायता ली जाय ?
  - (=) सर्व-साधारण शिचा श्रीर संस्कार की किस सतह पर हैं ?
- (१) समाज के सूत्र जिनके हाथों में हैं उनका समाज पर कितना -श्रीर कैसा प्रभाव है ?
  - (१०) मेरे प्रति या मेरे विचारों के प्रति उनके क्या भाव हैं ?
  - (15) किस हद तक उनका विरोध करना होगा?
  - (१२) विरोध में जनता कहां तक सहायक होगी ?
  - (१२) जनता को विरोध के लिए कैसे तैयार किया जाय ?
- (१४) वे कौन-सी बार्ते हैं जिनसे जनता को कप्ट है श्रीर जिनके कारण जनता उनसे दुखी या श्रप्रसन्न है ?
- (१२) निरोधी प्रवल हुए तो संकट-काल में क्या-क्या करना उचित है ?
  - (१६) उस समय जनता क्या करे ?
- (१७) दूसरे समाज या देश के कौन लोग या संस्थाएँ मेरे उद्देश्य से सहातुमूति रखती हैं ?
  - (१८) उनका सेरे समाज या राज्य से क्या श्रीर कैसा सम्बन्ध है ?
- (१६) मेरे उद्देश्य या कार्यक्रम के पोषक पूर्ववर्ती ग्रन्थ, व्यक्ति कौन-कौन हैं और युक्तियां क्या-क्या हैं ?
- (२०) समाज में प्रचलित धर्म, संस्कृति, परंपरा श्रीर रूढ़ियां न्त्यान्त्या हैं, लोगों की मनोभावनाएँ कैसी हैं—वे भावुक हैं, ठोस हैं, बहादुर हैं, पोच हैं ? उनके त्योहार श्रीर मान्यताएँ क्यान्त्या हैं ?
- (२१) उनके दोष स्रोर दुरु भान क्या-क्या हैं ? श्रादि, श्रादि । धन भी नेता का एक सोधन जरूर है, पर मानसिक स्रोर नैतिक साधन-सम्पत्ति तथा विश्वासी साथियों के मुकाबले में यह बहुत गीए।

है। फिर भी उसके ऐसे घनी मित्र जरूर हों, जो समय-समय पर उसके-अर्थभार को घटाते रहें। किन्तु उसके घन का असली जरिया तो जनता का हृदय ही होना चाहिए। अधिकारियों में भी उससे मित्रता और सहातुसूति रखनेवाले कई लोग होने चाहिएं। ये उसके चरित्र की उच्चता से ही मिल सकते हैं। चरित्र में मुख्यतः तीन वार्ते आती हैं (१) वात की सफाई, (२) गांठ की (धन की) सचाई और (३) लंगोट की सचाई।

उद्देश्य तो नेता का महान् श्रीर जन-हितकारी होता हो है। स्वभाव भी उसका मधुर श्रीर प्रकृति भिलनसार होनी चाहिए। सन्वाहं, श्रन्छाई श्रीर गुण के प्रति प्रीति श्रीर श्रत्याचार, श्रन्याय, फुठाई, दुराई के प्रति मन में तिरस्कार श्रीर प्रतिकार का भाव होना चाहिए। पहला गुण उसे मले श्राद्मियों का मित्र बनावेगा श्रीर दूसरा बुरों को मयोदित तथा हतवल। संकट का श्रवसर हो तो पीछ सहने की प्रश्नुति होनी श्रीर यश तथा पुरस्कार का प्रसंग हो तो पीछे रहने की प्रश्नुति होनी चाहिए। श्रात्म-विज्ञापन उतना ही होने दे, जितना कि उद्देश-सिद्धि के जिए श्रावस्यक है। सदा श्रपने हृदय पर चौकी विटा स्क्ले कि श्रपनी निजी प्रशंसा या बढ़ाई का भाव तो श्रात्म-विज्ञापन की प्रेरणा नहीं कर रहा है।

#### ४ : पत्र-च्यवसाय

समाचार पत्र वों तो साहित्य जीवन का एक श्रंग है। साहित्य का जीवन में वही स्थान और काम है जो मनुष्य शरीर में दिल और दिमाग का होता है। साहित्य न केवल जान-सामग्री ही समाज को देता है; बिल्क हृदय-बल भी देता है। मनुष्य के मन में एक बात पेदा होती हैं कह उसे लिखकर पा कहकर प्रकट करता है। उसका माव या विचार श्रवर-बद कर लिया जाता है, यही साहित्य है। संसार में जो छुख वाक्मय—बाल् मय—है वह सब साहित्य है। इसमें आध्यात्मिक जान देने वाले वेद, दर्शन, उपनिषद् भी हैं, भीतिक और लीकिक जान देने वाले विदान तथा आचार-शास्त्र भी हैं और हृदय को उत्साहित, आनंदिव, सम्यीय एवं बिल्ड बनाने वाले काव्य-शटकाहि भी हैं। इस तरह सार्वजनिक जीवन के बहुत बहे आधार सामयिक पत्र-पत्रिकाएँ भी साहित्य के ही अन्तर्गत हैं। साहित्य के विना जीवन यदि श्रसंभव नहीं साहित्य के ही अन्तर्गत हैं। साहित्य के विना जीवन यदि श्रसंभव नहीं

न्तो संस्कारहीन श्रीर निर्जीव होकर रहेगा। यदि साहित्य नहो तो मानव-शिक्ता श्रीर सुधार कठिन होजाय। साहित्य जीवन का केवल पथ प्रदर्शक श्रीर - उत्साही साथी ही नहीं, विक उसकी श्रांखें भी है। साहित्य -समाज का प्रतिविंव भी होता है। जो कुछ हमारे जीवन श्रीर समाज में होता है उसे हम साहित्य के द्वारा ही देख सकते हैं। प्राचीन जीवन को हम इतिहास-साहित्य के द्वारा देखते श्रीर लाभ उठाते हैं एवं वर्त--मान जीवन को सामयिक पश्रो के द्वारा वनाते हैं।

इस कारण पत्र-व्यवसाय भी नेता के कार्य का एक बहुत श्रंग ही गया है। श्राष्ट्रांनक जगत् में समाचार-पत्र एक महती शक्ति है। वह जन-समुदाय की बलवती वाणी है। श्रपने विचारों, भावों को जन-समु-दाय तक पहॅचाने के बाहन हैं। लोकमत को जाग्रत करने के साधन हैं। जन-शक्ति के प्रतिकार-श्रस्त्र हैं। इनका उपयोग, प्रयोग या व्यवहार करना साधारण बात नहीं है। जो बीज जितनी ही प्रभावश लिनी होगी उसका उपयोग उतना ही जिम्मेवारी श्रीर सोच-समक के साथ करना होगा। यदि किसी वात का ग्रसर सैकडों लोगों पर पडनेवाला हो तो उसका उपयोग करने के पहले पत्रकार को बीस दका उसके एक-एक श्रक्र पर विचार करना होगा। श्राजकल पत्र-ध्यवसाय वहत मामूली धन्धा वन गया है। जिसे और कोई काम न मिला, उसने मट एक -श्रखवार निकाल लिया-ऐसी कुछ दशा हो रही है। या जरा चटपटा लिखने की कला सध गई, किसी की धृल उडाने की जी में आ गई. किसी से मगडा हुआ श्रीर विरोध करने को तवियत चाही श्रीर श्रखबार निकाल - दिया । ऐसी हलकी हालत असल में पत्र-व्यवसाय की न होनी चाहिए। यह स्थिति समाज की सममदारी के प्रति कोई ऊंचा खयाल नहीं बनने दे सकतो । वास्तव में पत्र-ज्यवसाय उन्ही लोगों के हाथों में होना चाहिए, जो बहुत दूरदर्शी, प्रभावशाली, श्रनुभवी, विश्वसनीय, विचारक, श्रादर्श-चरित श्रीर विवेकशील हों।

पत्र-च्यवसाय में संपादक मुख्य है। यह काम या तो नेता स्वयं करता है, या उसका कोई विश्वस्त साथी। पत्र-च्यवसाय दो भागों में व्वट जाता है—एक तो दैनिक श्रोर साप्ताहिक पत्र, दूसरे मासिक श्रोर क्रेमासिक पत्र—या यों कहें कि एक तो समाचार-पत्र श्रोर दूसरे विचार-पत्र। दोनों के संपादक मिक्ष-भिन्न श्रोणी के होते हैं। पहले प्रकार का विचार-पत्र प्रधानत श्रान्दोजनक:री होता है श्रोर दूसरे प्रकार का विचार-

प्रेरक । सामाजिक पत्रकार समस्यात्रों को सुलमाता है, दूरवर्ती परिणास निकालने वाली घटनाओं की विवेचना करता है, विचार-जगत् में काम करता है, तहां समाचार-पत्रकार प्रत्यच या कार्य-जगत में काम करता है... घटनाओं का संग्रह करता है और उन्हें अपने प्रभाव के साथ जनताः तक पहुंचाता है । समाचार-पत्रकार जो सामग्री उपस्थित करता है उसके द्रवर्ती परिणामों श्रीर तत्त्वों की छान-बीन सामयिक पत्रकार करता है। या यों कहें कि सामयिक पत्रकार जिन बीजों को विचार-जगत् में बीता हैं उन्हें समाचार-पत्रकार कार्य-जगत् में पह्नवित, पुष्पित श्रौर फुह्नित करवा है। समाचार-पत्र की दृष्टि श्राज पर रहती है श्रीर सामयिक पत्र की कल पर । एक योदा है श्रीर दूसरा विचारक । एक इत्रिय है, दूसरा ब्राह्मण । एक में शक्ति है, दूसरे में शान्ति । चूं कि दोनों के चेत्र और कर्तव्य भिन्न हैं इसलिए दोनों की योजना भी भिन्न-भिन्न होनी चाहिए। एक कर्म-प्रधान श्रीर दूसरा विचार-प्रधान होना चाहिए। दोनों-दशाश्रों में सम्पादक उच्च कोटि का होना चाहिए: क्योंकि हजारों के-जीवन के सुख-दु:ख की जोखिम उसके हाथ में है। बेखक के गुणों के साथ-साथ सम्पादक में प्रचारक के गुरू भी होने चाहिएं। उसमें ढंचे दर्जे के मानसिक, नैतिक श्रीर बौद्धिक गुण होने चाहिएं। नेता में श्रीर सम्पादक में इतना ही भ्रन्तर है कि नेता कार्यों में प्रत्यत्त पहकर जनता को अपने साथ ले जाता है और सम्पादक केवल पत्र-द्वारा उन्हें प्रोतित श्रीर जाग्रत करता है। श्राजकल को श्रावश्यकताएं ऐसी हैं कि नेता प्रायः सम्पादक हेता है। जिसके पास पत्र नहीं वह सफल नेता नहीं ही सकता। इसका यह श्रर्थ नहीं है कि सभी सम्पादकों में नेता की योग्यता होती है: परन्त नेतां में सम्पादक की योग्यता अवश्य होनी चाहिए।

सम्पादक के पास एक श्रच्छा पुस्तकात्तय श्रीर एक श्रच्छा विद्वानों श्रीर प्रभावशाली लोगों का भित्र-मग्डल होना चाहिए । समाचार काने--वाले स्थानिक तथा प्रान्तीय कई संवाददाता होने चाहिएं। ये उसकी. श्रांखें हैं। इसबिए ये बहुत जैंचे हुए श्रादमी होने चाहिएं। प्रभावशाली सम्पादक के पास श्रपना निजी भेस होना बहुत श्रावश्यक है। कम-से-कम पुक साथी ऐसा बरूर हो जिसके मरोसे वह बाहर जा-त्रा सके । एकः देसा विश्वसनीय सायी भी हो जो प्रवन्ध विभाग की और से सम्पादक को निश्चित्त, रखता रहे । े लेखन-एँजी स्पष्ट, सोजस्विनी और तीर की तरह सीथी, दिखा की

सतह तक पहुंचनेवाली हो। कैसा भी चीम श्रार घवराहट का समय हो उसे शान्त श्रीर एकाग्र चित्त से लेख लिखने का श्रम्यास होना चाहिए। लेख श्रीर टिप्पणी के विषयों को महत्त्व के श्रनुसार छांटने की त्वरित-शक्ति उसमे होनी चाहिए। थोडे में उनकी सुख्य-सुख्य वातें श्रपने साथियों को समका देने की योग्यता होनी चाहिए। शीव्र निर्णय का गुख सम्पादक में होना चाहिए। एक सरसरी निमाह में सब बुख देख लेने का श्रम्यास होना चाहिए। संपादक श्रपने दफ्तर में श्रांख खोल-कर श्राता है श्रीर श्रपने कमरे में एक एंजिन की तरह बैठता है।

दपतर में दो श्रादिमियों से उसका काम विशेष पहता है—व्यवस्था-पक श्रीर उपसंपादक। इन दोनों के सुयोग्य होने से संपादक का योम बहुत कम हो जाता है। बड़े सीभाग्य से ही ये दो व्यक्ति सम्पादकों की मिला करते हैं। इन्हीं के द्वारा वह सारे दफ्तर श्रीर पत्र के तमाम कामो का संचालन करता है।

ताजे श्रखवार सम्पादक का जीवन है। दुफ्तर में श्रांत ही सम्पादक सबसे पहले डाक श्रीर ताजे श्रखवार पर हाथ डालता है। खास-खास लेख. पत्र-सम्पादक खुद श्रपने हाथों से लिखता है। संपादक रोज चाहे श्रपने टफ्तर की छोटी-छोटी बातों को न देखे: परन्तु उसे हर छोटी-से-छोटी बात का स्वयं ज्ञान श्रीर श्रतमव होना चाहिए। छोटी बातों : की उपेचा तो वह हरगिज न करे। श्रालस्य श्रीर गफलत ये दोनो सम्पादक के शत्रु हैं। वह फुर्तीला हो, पर लापरवाह नहीं, वेगार काटने की श्रादत विलकुल न हो । उसे सदैव स्मरण रखना चाहिए कि उसके सारे गुण-दोषों का श्रसर श्रकेले दण्तर पर ही नहीं, उसके सारे पाठक-वर्ग पर पहला है। इसलिए उसे श्रपने श्राचार-विचार के बारे में सदा जागरूक और सदा सावधान रहना चाहिए। वह खद जैसा होगा वैसा उसका पत्र, उसका टफ्तर और भन्त में उसके पाठक होंगे। इसलिए सम्पादक के लिए यह परमावश्यक है कि वह सदा श्रपने श्रादशीं से श्रपनी तलना करता रहे जौर उस तक पहुँचने का प्रयत्न बढी तत्परता-से करे। जितना ही वह ऐसा करेगा उतना ही अपने पाटकों--अपने समाज-को उस तरफ ले जा सकेगा। हम निश्चय रवले कि हमारी कृति हमसे बढकर नहीं हो सकती। हम विश्वास रक्खें कि हमसे बढ़कर योग्य प्ररुष सहसा हमारे पास नहीं दिकेगा। इसलिए अपनी योग्यकाः बहाने की चिन्ता सदैव सम्पादक को रखनी चाहिए। उसका यहः -स्वभाव ही बन जाना चाहिए कि इस नथे श्रादमी के मुकाबले में मुक्तमें किन-किन बातों की कमी है। श्रपनी कमी को उसे प्रसंगानुसार स्वीकार भी करते रहना चाहिए। इससे उसमें नृथा श्रभिमान भी न पैदा होगा श्रीर उससे श्रधिक योग्य साथी उससे सचा प्रेम रक्लेंगे। मिथ्याभिमानी पुरुष योग्य साथियों को खो देता है।

सम्पादक रोज श्रपने दफ्तर के सब कर्मचारियों से चाहे मिले नहीं, पर किसे कोई कष्ट तो नहीं है, किसी के यहां कोई बीमार तो नहीं है, इसकी जानकारी उसे श्रवश्य रखनी चाहिए श्रीर ऐसे श्रवसरों पर विना उनके चाहे भी उसकी प्रकृत सहानुभूति उनपर प्रकट होनी चाहिए।

सम्पादक को चाहिए कि जो कुछ लिखे परिश्रम करके. सोच-समम--कर लिखे । ऊट-पटांग या श्रनुपयोगी कुछ न लिखे । उसके ज्ञान में यदि मौलिकता न हो तो उसके प्रतिपादन और विवेचन में श्रवश्य उसके व्यक्तित्व की छाप होनी चाहिए। क्रब्र-न-क्रब्र चमत्कार या विज्ञच्यता होनी चाहिए। किसी की लेखन-शैली या भाषा-प्रणाली का श्रनकरण करने की श्रपेका उसे अपनी विशेषता का परिचय देना चाहिए। वह श्रपने विषय में गरकाब हो जाय-उसे श्रात्मसात कर ले । फिर हृदय में जैसा स्फ्ररण हो वैसा बिख डावे। उसमें जरूर विशेषता होगी-श्रपनापन होगा। मन में मन्थन होते-होते एक बात दिल में उठी। जिस जोर के साथ वह पैदा हुई, जिस सचाई के साथ श्रापके दिख में वह रम रही, जिस -गहराई के साथ वह जब पकड़े हर है उसी के साथ श्राप लिख दीजिए---श्रापका लेख प्रभावशाली होगा, उसमें श्रोज होगा, उसमें चमत्कार होगा। यदि चीज परे बल के साथ श्रापके हृदय की तह से निकली ैहै तो वह जरूर दूसरे के दिल पर चोट कर देगी। बस, श्राप सफ**ल** त्तेखक हुए। जिन-जिन कारणों से स्नाप स्नपने निष्कर्ष पर पहुँचे हैं उन्हें भी श्राप लोगों को समसाने के लिए लिख दीजिए-श्रापका लिख -युक्तिसंगत होगा । क्यों, श्राप उस लेख या पुरुषक को लिखे बिना श्रीर ्समाज में उसे उपस्थित किये बिना रह नहीं सकते-यह श्राप लोगों को समसाएँ; त्रापके लेख या पुस्तक को वे चाव से पढ़ेंगे। श्रापको यह ्भी सोचना होगा कि भाषा कैसी हो। यदि लेख सर्व-साधारण के लिए है . तो भाषा बहुत सरल, सुबोध लिखनी होगी। लेख लिखकर श्राप श्रपने न्वर की स्त्रियों को पढ़ सुनाहए--उनकी समक्त में आ जाय तो अपनी आषा को सरल समक्त लीजिए । एक-एक बात खोलकर समकानी होगी।

ठेठ तह तक पाठक को पहुंचा देना होगा। यह आप तभी कर सकेंगे जब आप खुद उस चीज को अच्छी तरह समभे हुए होंगे। छोटे-छोटे वाक्य और बोब-चाब के शब्द होंगे। विकष्ट शब्दों और जम्बे जम्बे वाक्यों का प्रयोग एवं उलमी हुई भाषा लिखना आसान है। सरब शब्द, छोटे वाक्य और खुलमी हुई स्पष्ट भाषा लिखना बहुत कठिन है। भाषा में यह गुण चिन्तन-मनन से आता है। जब कोई चीज हमारी आंखों के सामने हो तो उसका सीधा-सादा वर्णन करना आसान होता है। इसी तरह जब किसी विषय का सारा चित्र हमारे मन की आंखों के सामने खिंचा रहे तो उसका परिचय पाठकों को बहुत सरजता से कराया जा सकता है; पर यह तभी संमव है जब उस विषय पर हतना आधि-पत्य कर लिया हो कि विषय का ध्यान आते हो उसकी तस्वीर सामने खड़ी हो जाय।

यदि श्रेगी विशेष के लिए लिखना हो तो भाषा उनकी योग्यता के श्रवुरूप होनी चाहिए। फिर गहन श्रीर शास्त्रीय विषय की भाषा में थोडी-बहुत क्लिप्टता ह्या ही जाती है। पारिसाषिक शब्दों का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है: किन्त आमतौर पर भाषा में तीन गुण होने चाहिएं-सरतता, सुन्दरता, संचिप्तता । सरतता का श्रर्थ ऊपर श्रा चुका है। सुन्दरता का श्रयं है रोचकता श्रीर प्रभावीत्पादकता। भाषा ऐसी मनोहर हो कि हृदय में बैठती चलो जाय । भाषा हमारे श्रन्तःकरण का भविषित्र है। दूसरे से हमारे हृदय को मिलानेवाला साधन है। श्रवएक मापा को मनोहर बनाने के लिए अन्तःकरण को मनोहर और रुचिर बनाना चाहिए। हृदय जितना ही सुरुचिपूर्ण, सुसंस्कृत, मधुर होगा उतनी ही भाषा मनोहर होगी। सुन्दरता का श्रर्थ कोरे शब्दालंकार नहीं.. वागाडम्बर नहीं। सच्चे हृदय की न्याकुल वाणी में श्रसर होता है। शब्द-सौन्दर्य की श्रपेशा भाव-सोंदर्य पर मुख्य ध्यान देना चाहिए। भाव भाषा को अपने-श्राप चुन लेते हैं और श्रपने सांचे में ढाल लेते हैं। भाषा पर श्रधिकार पाने के लिए सबसे -जरूरी बात है शब्दों, महावरों.. बोकोक्तियों का संग्रह । यह अच्छे-अच्छे लेखकों की रचनाओं को पढ़ते रहने से होता है। एक ही अर्थ के कई शब्दों की ध्वनियों को अब्छी तरह सममना चाहिए। प्रनरुक्ति से भाषा को बचाना चाहिए। प्राम्य शब्दों का प्रयोग बिना श्रावश्यकता के न करना चाहिए।

संचिप्तता का अर्थ यह है कि काम की और आवश्यक बातें ही

जिंखी जायं। संचित्तं भाषा वह है जिंसमें से न एक शब्द निकाला जा संके: मं जोडने की श्रावश्यकता रहे । लिखते समय मुख्य श्रीर गीण बात का भेद सदैव करते रहना चाहिए । यह सोचना चाहिए कि यह बात यदि न जिल्ली जाय तो क्या काम श्रह जायगा ? श्रायन्त महत्त्वपूर्ण जाते न्ही लिखीं जायें । साधारेगी बातें तभी लिखी जायं जब वे सहस्वपूर्ण बातों की पृष्टि के लिए श्रावश्यक हो। बार्त जो लिखी जाय वह सच्ची हो। कोध में कोई बात न लिखनी चाहिए। क्रोधावेश में जितना लिखा गया हो उसे बेरहम बनकर काट देना चाहिए। क्रीध या हेपवंश लिखी गई भाषा यदिः सुन्दरं बन गई हो तो भी वह श्रमोष्ट' परिणाम न । पैदा करेगी । वह पाठक के सन में कोर्घ श्रीर होच पैदा करेगी । भाषा का यह गुण है कि आप जिस भाव से तिखेंगे वही वह पाठक के मन में पैदा करेगी । जो भाषा हमारे हृद्य के भाव दूसरे के हृद्य में तहुत् जांग्रत कर देती है उसे प्रभावशालिनी कहते हैं के लेखक जितना ही संमर्थः होगा उतना हो उसकी भाषा में प्रभाव होगा । क्रोध, हे प, श्रस्या थे मानव हृद्य के दुर्विकार हैं श्रीर दिनसे लेखक या पाठक किसी का लाभ नहीं है। अपने हृदय की बराई सैकडों हजारों घरों में पहुँचाना साहित्य और समाज को विशेष असेवा करना है। इसलिए लेखक की सदैव दिस बात का र्थ्योन रखना चाहिए कि उसके भाव समाज का कल्याण करने वाले हीं । उत्साह श्रीर प्रसन्ते चित्ते होकर निर्विकार भाव से लिखिने बैठेंगे तो भीषां साधुं, संजीवं और प्रभावीत्पादकं होगी । हम जैसे होंगे वैसी हो हमारी भाषा होगी। इसलिए भाषा सौन्दर्य के बाह्य साधनों की अपेक्षा लेंखक की 'अपने आन्तरिक सौंदर्य की वृद्धि का ही सदां ध्यान रखना चाहिए ।

लेख में सरलता और संचिष्तता जाने के लिए दिमाग में हर चीज के दुकड़े-दुकड़ें करके देखने का गुण होना चाहिए। इससे विषय का असली स्वरूप और महत्त्व समक में आ जाता है और गेहूं में से मूसी को अलग करना आसान हो जाता है। आप अपने मतलब की बातें चुनंकर ठीक सिलंसिलें से रख दीजिए। आपका लेख संचिष्त रहेगा और सरलें भी बन जायगा। जैसे एक डाक्टर शरीर को चीरकर हरएक रगोरेशे को देख लेता है उसी तरह सम्पादक को अपने विषय की एक-एक नस देख लेनी चाहिए।

सम्पादकों को चाहिए कि वे श्रपने को जनता का सेवक समर्से।

सम्पादक यो तो सुधारक होता है; परन्तु सुधारक की भावनी से श्रहममन्यता बढ़ सकती है। श्रहममन्यता से मनुष्य उर्देष्ठ खेल वन जाता है और फिर श्रन्याय श्रीर श्रंत्याचार तक करते हुए नहीं हिचकता। सेंक में नम्रता होती है। जनता के पथदर्शक होने की योग्यता होते हुए भी जब वह उसके सेवक के रूप में रहता है तर्जे उसे पर यह जिम्मेवारी रहती है कि वह श्रपनी सेवा का श्रन्छा हिसाय जनता की दें। जनता की श्रपनी वात समकाने का भार उस पर रहता है तो है जनता की दें। जनता की श्रपनी वात समकाने का भार उस पर रहता है ने इस कारण वह स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता। उस संवदा जनता के हित का ही विचार करना पड़ेगा। जिसका हित-साधन उसे करना है उसकी राय भी उसे जिनी पड़ेगी। इस तरह श्रपने को सेवक माननेवाल पर लोक मत का श्रिका रहता है जो कि दोनों के हित के लिए उपयोगी हैं।

सुधार या परोपकार का भाव है तो अच्छा हो, परन्तु सेवा को अपेती भाव हससे अधिक निरों प और सार्विक है। दूसरे की सेवा की अपेती आत्म-विकास की भावना और भी निरापद एवं उच्च है। सेवा में फिर भी दूसरे का भवा करने का 'श्रह' भाव छिपो हुआ है, किन्तु आत्म-विकास में वह नहीं रहें जाता। में जो कुछ करता हूँ अपनी श्रात्म के विकास या कर्त्याण के लिए करता हूँ, यह भावना मसुष्य को मान-बहाई श्रादि बहुत से गह्हों और खाइयों में गिरने से बचा लेती है। उसके लिए समाज-सेवा, देश-भक्ति, राष्ट्र-हित ये सर्व आत्म-विकास के साधन हैं। वह अपने प्रत्येक कार्य को श्रन्त में यह हिसाव लगाकर देखता है कि इससे मेरे श्रात्मिक विकास में क्या सहायका मिली? लोग ऐसे मनुष्य को वडा देशभक्त, समाज-सेवंक, राष्ट्रोद्धारक मानेगी; पर वह अपने को श्रात्म-कर्याण का एक साधक मानेगा और इन विशेषणों को अपनी साधना के मार्ग की मोहिनी विभूतियां समसकर 'ईल्लाप्ण' कर देगा।

परन्तु हसमें एक बात को सावधानी रखने की जिल्हरत है। यदि परोपकार का भाव प्रबंत रहा तो जिल्हें प्रकार श्रास्मान, मान-बहाई के फेर में पढ़ जाने को डर है उसी प्रकार श्रास्म-हित की दृष्टि प्रधान होने से स्वार्थ-साधुता श्राने या वढ़ जीने की श्रास्का रहती है। इन गर्ड्डों से बचने का सबसे बढ़िया उपाय यह है कि श्रास्म-हित श्रीर समाज-हित की हम मिला जैं। समाज-हित में ही हमारा श्रास्म-हित क्रिया या समाया हुशा है श्रथवा समाज-हित करते-करते ही हम श्रास्म-

साधना में सफल होंगे, यह धारणा इसका स्वर्ण-मार्ग है। वात्त्विक दृष्टि से भी इनमें कहने जायक भन्तर महीं है। यदि दूसरे के और इमारे भन्दर एक ही भालमा है तो दूसरे का हित मेरा ही हित है। गुण-विकास भी दूसरे का हित-साधन करते हुए जितना हो सकता है उतना कोरी आत्म-साधना—ध्यान-धारणा—से नहीं। दूसरे में अपने को सब तरह मिला देना आत्मार्पण है; दूसरे के जिए अपने को सब तरह मिटा देना निर्मयत्व है। आत्मार्पण और निर्मयत्व के आत्म-प्रकाश, चैतन्य, निर्वाण, कैवस्य, मोच, पूर्णस्वातन्त्र्य, परमपद, निरानन्द, बाह्मीस्थिति, स्थित-प्रज्ञता, के मुख्य द्वार है।

कर्तन्य का भाव भी संपादक के मन में हो सकता है। न तो आतम-कल्याण के लिए, न परोपकार के लिए, में तो अपना कर्तन्य सममकर संपादन-कार्य कर रहा हूँ, ऐसा कोई संपादक कह सकता है। पर यह पूछा जा सकता है कि आखिर इसे आपने कर्त्तन्य क्यों बनाया ? धन के लिए, कीर्ति के लिए, जन-हित के लिए, आत्म-संतोष के लिए या और किसी बात के लिए ? यदि धन और कीर्ति इसका उत्तर है तो वह संपादक नीचे दरजे का हुआ। यदि दूसरे दो उत्तर हैं तो उनका समावेश परोपकार, सुधार, सेवा, आत्म-कल्याण इनमें हो जाता है। इसलिए परोपकार या आत्म-कल्याण यही दो भावनाएँ असली हैं। साधारण ज्यवहार की भाषा में इन्हें परमार्थ और स्वार्थ कहते हैं। स्वार्थ की परिधि की और जावें तो वह परमार्थ और स्वार्थ कहते हैं। स्वार्थ की परिधि की और जावें तो वह परमार्थ हो जाता है और परमार्थ के केन्द्र की ओर चलें तो वह स्वार्थ हो जाता है। दोनों द्ष्टियों से हम एक ही सत्य पर पहुँच जाते हैं—इसी से कहते हैं कि जगत में अन्तिम सत्य एक है। अस्तु।

एक ग्रह भी परन है कि संपादक जमता का प्रतिनिधि है या पय-दर्शक ? प्रतिनिधि तो मनुष्य अपने आप महीं बन सकता। किसी सम्पा-दक को जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाकर सम्पादक चुना हो, ऐसा तो। कोई उदाहरण नहीं देखा जाता। हां, बरसों की सेवा के बाद कोई सम्पादक जनता के किसी एक विचार, आदर्श या कार्यक्रम का नैतिक प्रतिनिधि हो सकता है—पर सभी सम्पादकों को यह पद नहीं मिल सकता। पथदर्शक ती अपने पास की कोई चीज हमें दिखाता है—वह हमें अच्छी मालूम देती है और हम उसके पीछे जाते हैं। वफादार और सखा पथदर्शक बाद को भन्ने ही प्रतिनिधि बन जाय या बना दिया जाय। जिनके पास न तो कोई अपनी चीज़ जनता को देने के बिए है, न जनता ने जिन्हें अपने प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया है, उन्हें सम्पादक इसी-लिए कहा जा सकता है कि वे एक अखबार निकाबते हैं, सनसनी भरी खबरें छापते हैं, जोश-खरोज़ भरी टिप्पणियां लिखते हैं और कुछ कापियां बेच लेते हैं। न तो समाज पर, न राज्य पर उनका कोई असर होता है।

नेता लोक-रंजन के लिए नहीं, बिल्क लोक-कल्याय के लिए पत्रकार बनता है। बिल्क मेरी राय में तो एक-मात्र लोक-कल्याया ही सब प्रकार के पत्रों का उद्देश्य होना चाहिए। मनोरंजन को पत्रों के उद्देश्य में स्यान नहीं मिल सकता, न मिलना चाहिए। लोक-हृद्य ठहरा बाल-हृद्य। जिटल और गृह ज्ञान-तस्व यदि नीरस और क्लिप्ट भाषा में उसके सामने उपस्थित किये लायं तो उन्हें सहसा श्राकलन और प्रहण नहीं कर सकता। इसीलिए कुत्राल लेखक मनोरंजन की पुट लगाकर उसे उसके अर्पण करता है। यही उसकी कला है। यही और इतना ही मनोरंजन का महस्व है।

इसके सम्बन्ध में दो मत हैं। एक मत के लोग कहते हैं, पत्र-संचालन श्रीर न्यवसायों की तरह एक न्यवसाय है। यद्यपि वह श्रीरों से श्रेष्ठ है, उसके द्वारा ज्ञान श्रीर शिक्षा-लाम होता है, तो भी वह है व्यवसाय ही । व्यवसायी का मुख्य काम होता है प्राहक की रुचि देखना. उसकी रुचि और पसन्दर्गी के अनुसार तरह-तरह की चीजें रखना। चीजों को वह सजाता भी इस तरह है कि लोग उसी की दकान पर खिंचकर चले त्रावें । इसके लिए उसे अपनी चीज की खासतीर पर वारीफ भी करनी पड़ती है। इन सब बातों के करने में उसे इसी बात का सबसे बड़ा खयाज रहता है कि श्राहक कहीं माराज न हो आय. कहीं हमारी दकान न छोड़ दे। यह निर्विवाद बात है कि सर्वसाधारण जन उसी चीज की श्रोर ज्यादा श्राकषित होते हैं जो चमकीसी हो. चटकीली हो, फिर वह घटिया हो तो परवा नहीं। इसलिए व्यवसायी ऐसी ही चीजों को अपनी दुकान में ज्यादा रखता है। दूसरी बढ़िया भच्छी और ज्यादा उपयोगी चीजें भी वह रखता है; पर वे उसके भजदीक गोण हैं; क्योंकि वह कहता है, इसके खरीददार थोड़े होते हैं। दूसरे मत के लोग पत्र-संबालन की एक 'सेवां' सममते हैं। वे

दूसरे मत के लोग पत्र-संचालम की पूर्क 'सेवां' समस्ति हैं। वें कहते हैं कि पत्र-सम्पादक साहित्य के चौकीदार हैं, जनता के बैच हैं, शित्तकः हैं, पथ-दूर्शक हैं, नेता हैं। वे श्रपने सिर पर वही भारी जिस्मे-वारी समुमते हैं । उन्हें सदा सर्वदा इस बात का खयाल रहता है कि कहीं ऐसान हो कि हमारे किसी वचन, कृति या संकेत ने जनता का श्रकल्याय हो, वह बुरे रास्ते चली जाय, खुरे श्रीर गन्दे भावो, विचारो **धीर कार्यों को श्रपना ले, ऐसे कामों में लग जाय** जो उसे प्यारे मोल्स होते हों; पर जो वास्तव में उसके लिए अकल्याणकारी हो । वे इस -बात की तरफ इतना ध्यान नहीं देते कि लोगों को कौन-सी बात प्रिय है; वरिक इसी पर उनका मुख्य ध्यान रहता है कि उसका कल्याण किस बात में है। वह अपने को प्रेय नहीं, श्रे-य-साधक मानते हैं, इसलिए वे लोक रुचि का श्रनुसर्ग-उसी हद तक गौग या प्रधान रूप से करते हैं, जिस हद तक उसके-द्वारा वे जनता के कल्याण को सिद्ध होता हुआ हेखते हैं। बहुत बार ऐसा भी -होता है, और इतिहास इस बात का खूव साची है कि उन्हें बोक-रुचि के खिलाफ, सरेदस्त आवाज उठानी पहती है और लोग पीछे से मानते हैं कि हा, उनकी बात ठीक थी। ऐसे पत्रकार पत्र-संचालन का उद्देश्य, फिर वह दैनिक हो, सासिक हो, ग्रा साप्ताहिक हो, 'लोक-रंजन' नहीं, 'लोक-कल्यास्।' -मानते हैं श्रीर हसीलिए वे लोकरंजन या मनोरंजन को गौय स्थान देते हैं। लोकरंजकों से जनता शुरू में खुरा-मले ही हो, लोकरजक छुड़ काल के लिए लोकर प्रिय-मी सले ही हो, वह सफल भी मले ही होता हुआ दिखाई दे बाखों रुपये भी मुले ही पैदा कर ले; परन्तु उससे सर्वसाधारण की सेवा ही होती है, करवाण ही-होता है, यह बात-नहीं | ज़ुलसी और सूर-की लोक प्रियता पर कोई सवाल उठा सकता है र<sub>ाव</sub>न्या वे 'लोकर जन्' के अनुगामी थे ? लोक कल्याय किस बात में है इसके जानने का आधार 'बोक रुचि' नहीं, बल्कि खोक-शिचक की विद्या, बुद्धि, ज्ञान और श्रतुमक है। लोक शित्रक जितना ही प्रधिक त्यागी, संयमी, निःस्वार्थ, कष्ट-सुहिन्युः सदाचारी ख़ौर प्रम-मया होगा उतना हो अधिक वह पत्रः संचालन के योग्य होगा । ः संसार में दो तरह के ब्राइमी देखे जाते हैं। एक कब पर इष्टि रखता

् संसार में दो तरह के आदमी देखे जाते हैं। एक कब पर हिष्ट रखता है, दूसरा आज में मगन रहता है। एक अपर देखता है, आगे उंगली दिखाता है, दूसरा आस-पास-देखता है। एक देने के लिए तैयार रहता है, डोडके से जेने से बदकर सुख देखता है; दूसरा रखने मे और चलने में आनन्द प्रता है। एक संयम में जीवन की सार्यकता मानवा है, दूसरा स्वर्धन्दता

में। एक त्यानी है, दूसरा भोगी न व्ये दोनो एक दूसरे के सिरे पर रहने वाले लोग हैं। इनके बीच में एक तीसरा दल भी रहता है। उसे एक की उप्रता और दूसरे की शिथिनता, दोनों पसन्द नहीं । इधर त्याग की आग के पास जाने की भी हिस्सत उसे नहीं होती, उधर मीग के रोग से भी अवराता है। कल उसे वहुत , दूर-इतना दूर कि शायद उसे पहुँचने की भी आशा न हो-दिखाई देता है और आज नीरस मालुम होता है। श्रागे उँगली उठाने में उसे खतरा जान पढता है श्रीर श्रास-पास देखते रहना निरर्थंक । देने और देते रहने मे उसे अपने दरिद्व हो जाने का डर रहता है श्रीर केवल रखने श्रीर चखने से उसे सन्तोष नहीं होता। यह जीवन को न संग्राम-भूमि वनाना चाहता है, न श्रसहयोग का श्रखाड़ा श्रीर न फूलों की सेज । वह न इघर को होता है, न उघर का। वह श्राराम से चाहे रह संके; पर उन्नति ही करता रहेगा, यह नही कह सकते । वह सन्तुष्ट चाहे रहे, पर पुरुषार्थं भी दिखावेगा, यह निरचय नहीं । विना खतरे का सामना किये, विना जान जोखिम में डाखे, दुनिया में न कोई श्रादमी श्रागे वढ सकता है, न दूसरे को वढ़ा सकता है ! परन्तु यह मध्य-दल तो श्रपने श्रास-पांस हमेशा किलेबन्दी करंता है, फूंक-फू ककर कदम रखता है, सम्हत्त-सम्हत्तकर चलता है। इसे वह विवेक सममता है। जो हो, ''लोक-रज़्जन' के श्रनुगामी श्रिधिकांश में दूसरी और तोसरी श्रेणी में हुशा करते हैं। 'लोक-शित्तक' पहली ही श्रेणी में श्रधिक होते हैं। दोनों में मुख्य भेद यही है कि एक का मुख्य ध्यान 'लोक-कल्याण' की श्रोर होता है श्रौर दूसरे का मुख्यतः 'लोक-रुचि' की श्रोर । सच्चा कलावित् ही सच्चा शिक्षक हो सकता है-श्रोर सच्चे शिक्षक होते हैं कता-मर्मज्ञ । यह सच है कि वे अपने श्रासन से उतरकर जनता के पास जाते हैं, उससे मिलतें हैं छौर छपनी सहातुर्भूति जोडते हैं; पर उत्तरते हैं, उसे अपने आसन पर---अपर जाने के लिए, सहारा देने के जिए, उनपर श्रपना रंग जमाने के जिए, जाकर, रहः जाने के लिए नहीं, श्रीर उन्हीं के रंग में रैंग जाने के लिए तो हरगिज नहीं ा

्र लाहां पत्रकार या शिलक 'लोक-रंजन' के फेर में पड़ा कि वह 'लोक-सेवक' न रहां, ज्यवसायी ही: गया । ११

#### ५ : नेता की जिम्मेवारियाँ

नेता युगधर्म की प्रेरणा होता है। युगधर्म जनता की पीड़ा की पुकार है। वह मनुष्य नहीं है जिसके मन में उसे सुनकर हलचल न हो। हां, पीड़ा से व्याकुल होकर नेता को उसका हलाज जलदी या कोध में आकर ऐसा न करना चाहिए कि जिससे जनता का जीवन अन्तिम लच्य से इधर-उधर हो जाय। एक तरह की पीड़ा मिटने लगे तो दूसरी पीड़ा की नींव पढ़ जाय। इसीलिए समाज में दूरदर्शी नेताओं की आवश्यकता होती है। नेता समाज को तत्कालीन आवश्यकता की पूर्ति होता है—पीड़ा का वैद्य होता है।

जीवन का मूल-भूत तस्त्र चाहे एक हो, किन्तु जीवन जगत् में आकर विविध हो गया है, वह एक से अनेक हुआ है और अनेक से एक होने की तरफ जा रहा है। यह दो तरह से होता है—विविध भावों के विकास के द्वारा अथवा भाव-विशेष की एकाम साधना के द्वारा। एक का उदाहरण भक्ति और दूसरे का योग हो सकता है। नेता के जीवन में भक्ति और योग का सम्मेखन होना चाहिए। व्यापकता और एकामता दोनों और उसकी गति और विकास होना चाहिए।

एक वैद्य, योगी, योद्धा, सुधारक, किसी भी स्थिति में नेता की जिम्मेवारियां महान् हैं। वह यदि सच्युच अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करना चाहता है, अपने गौरव की रक्षा करना चाहता है, अपने पद को सार्थक करना चाहता है तो उसे यह मानकर ही चलना चाहिए कि उसका जीवन सदा संकटों से घिरा हुआ है। यदि काम आसानी से हो जाय और संकट में न पढ़ना पढ़े तो उसे आनंद नहीं, आश्चर्य होना चाहिए और ईश्वर का एहसान मानना चाहिए । निन्दा, कटूकि, आर्थिक कष्ट, गालियां, मार, जेल, अपमान और अन्त में मृत्यु—एवं मृत्यु से भी अधिक दुखदायी असफलता ये पुरस्कार अपनी सेवाओं का पाने के लिए

<sup>्</sup>र ॥ श्र यहां देशभक्तों के जीवन के सम्बन्ध में महाराष्ट्र में प्रचलित दो गान उपयोगी होंगे—

<sup>(</sup>१) जो लोक करयांग, साधावया जागा, धेई करी प्राण, त्या सीख्य कैचें ? निन्दाजनीं त्रास, श्रपमान, उपहास, श्रयीं विषयीस, हें ग्हावयांचें । बहुकष्ट जीवास, दुष्टान्न उपवास, कारागृहींवास, हे भोग त्वाचें ॥

<sup>(</sup>२) देशभक्तां प्रासाद बन्दिशाला । श्वंगलेच्या गुंफिल्या पुष्प-माला ॥ विता-सिंहासन शुल राजदण्ड । मृत्यु देवत दे समरता उदग्ड ॥

उसे सदा तैयार रहना चाहिए। यह समाज की अनुदारता पर शिका नहीं है; बल्कि नेता किन-किन कसीटियों पर प्रायः कसा जाता है उनका दिग्दर्शन है। समाज के पास नेता की सच्चाई की परीक्षा के यही साधन हैं। इनका सामना करते हुए भी नेता जब अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटता तब समाज उसकी बात मानता है। सच्चे आदमी को इतने कष्ट-सहन के बाद समाज अपनावे—यह है तो एक विचित्र और उजटी बात; पर समाज में फूटे, पाखंडी, स्वार्थ-साधु लोग भी होते हैं—उनके धोखे से बचने के लिए समाज के पास यही उपाय रह गये हैं। उनके अस्तित्व का दगड सच्चे आदमी को तब तक सुगते छुटकारा नहीं है जब तक समाज में मूठों, पाखंडियों और ठगों का जोर बना रहेगा।

दूसरे, जनता के स्वागत, सहयोग श्रीर श्रमुकरण पर से श्रपने कार्य की शुद्धता का श्रनुमान या निर्णय न करना चाहिए। जनता तो सदा श्रपने तात्कालिक लाम को देखती है। श्रापके मूलतः श्रशुद्ध कार्य से भी उसका उस समय जाभ होता हुआ दीखेगा तो वह आपके पीछे दौड पहेगी, परन्तु इसी तरह जब उसका क्र-फल भोगने का अवसर आवेगा तब वह आपको कहीं का न रहने देगी। संसार में आमतौर पर सब अच्छे के साथी होते हैं--- बुरे के बहुत कम--- श्रीर होने भी क्यों चाहिए ? कार्य की शुद्धता जानने के लिए एक तो उसे श्रपने हृदय को देखना चाहिए और दूसरे यह देखना चाहिए कि कार्य का स्वरूप श्रनैतिक तो नहीं है । वह ऐसा तो नहीं है जो उसके ध्येय और निश्चित नीति तथा दावों के प्रतिकृत हो। मनुष्य कुटुम्ब, समाज श्रीर जगत् को घोला दे सकता है; परन्तु अपने हृद्य में छिपे सतत जाग्रत चौकीदार की भोखा नहीं दे सकता। मैं किसी के घर में चोरी करने के भाव से गया हूँ अथवा उसका कोई भन्ना करने गया हूँ, इसे मेरा दिल जितना अन्छी तरह जान संकता है उतना श्रीर कोई नहीं। हां, कर्तन्य-मृदता की बात दूसरी हैं। कभी-कभी मनुष्य की समम्र में ठीक-ठीक नहीं आता कि इस समय मेरा क्या कर्तंच्य है । कभी-कभी उसके निर्ण्य में मूल भी हो जाती हैं; पर यह तो चन्तस्य श्रीर सुधारगीय है.। यदि नेता तनिक मी विचारशोज है तो फौरन उसे अपनी गखती मालूम हो सकती है।

यदि स्वयं मूल न मालूम हो; पर दूसरा दिसा दे तो उसे सरक

श्रीर कृतज्ञ-हृद्य से मान लेना चाहिए । भूजःमालूम होते पर उसे न मानने :न सुधारने में खंद अपनी ही हानि है। अभिमान, सिश्या बड़-प्यन का भाव, कई मनुष्यों को भूल-स्वीकार करने से रोक देता है; परन्तु नेता को तो इसके लिए सदा तैयार रहना चाहिए। कभी-कभी ऐसे धसंग आजाते हैं कि भूख सुधारने के जिए मनुष्य तैयार हो जाता है: परन्तु उसे प्रकट होने देना नहीं चाहता। इसमे चिएक जाम हो सकता है---परन्तु ावृत्ति 'ती। 'उसे ' तुरन्त 'स्वीकार्ने;' प्रकट करने, स्त्रीर सुधारने प्रथवाः जिसके प्रति भूल हुई है, था जिसको उससे हानि पहुंची हो उससे जमा चाहने की ही ख़च्छी है। क्समा-याचना से केवल दूसरे को ही सन्तोष नहीं होता, हमारे हृदय की शुद्धता का ही इत्सी-नान नहीं होता: बल्कि हमारे मन को भी शिचा मिलती है । जहां तक-. श्रपने मन पर होनेवाले श्रसर से ताल्लक है-इमा-याचना, एक प्रकार का प्रायश्चित ही है। प्रायश्चित का वह भाव, जो दूसरे की हानि को श्रनु-भव करता है श्रीर इसलिए उस पर श्रपनी श्रीर से खेद श्रीर परचाताप प्रदर्शित करता है, चमा याचना कहलाता है। कभी-कभी (स्थिति को सुलंकाने के लिए भी मस्बहतन् माफी मांग खी जाती है; परन्तु इससे दोनो के दिलों पर कोई श्रव्हा और स्थायी श्रसर नहीं होता। न चमा-भागर्नेवाले का सुधार होता है, न चुमा चाहनेवाले की सच्चा सन्तोष । उल्टा उसके मिथ्यार्भिमान की वृद्धि होने को भय रहता है । कभी-केमी ऐसा भी श्रवसर श्राता है : जब 'मनुष्य भूत सुधारने के लिए तैयार हो ' जाता है: किन्तु ज्ञा मांगना नहीं चाहता । उसमें वह अपनी मान-हानि संममता है। इसका सरत अर्थ यह है कि वह सिर्फ अपने को सन्तुष्ट कर जेना चाहता है, अपना जाभ कर जेना चाहता है; परन्तु दूसरे के दुःख, हानि की उसे उसनी परवा नही है। यह एकं प्रकार की अहर मन्यता है। हैं, यह अमांनुषता भी है। अपने हाथ से किसी की हानि हो गई हो, किसी के दिल को चोट पहुंच गई हो, हमने समम भी लिया कि हमने ठीक नहीं किया. फिर भी उसके प्रति हम इतने भी विमुद्र न हों-यह अमानुषता नहीं तो क्या है कि सच मुख्यि तो इसमें हमारी श्रोधिक।हानि है- अधिकः। श्रापमान है - नयोंकि 'हर एकं समसदार श्रीर जानकारःश्रादमी हमसे मनं में खुगा करने खगता है।। श्रितएव निता को यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि हृदय की सरखता श्रीर स्वम्बताः क्षे बढकर संकलता 'और विजय' का ित्रमोध साधन संसार में बंदी है ।

युक्तियों, श्रीर तकों से श्राप मनुष्य को निरुत्तर कर सकते हैं; दिमागी चालाको से श्राप साफ-पाक बेलौस दिख सकते हैं; परन्तु-श्राप किसी के हृदय को नहीं जीत सकते । ऐसा प्रतीत होता है कि दिमाग की श्रपेता दिख में ही श्रन्तरातमा, ने श्रपना देरा दाल रक्खा है। कई बार यह श्रनुभव होता है कि दिमाग साथ- नहीं देता, समका नहीं सकता; किन्तु दिल में बात जंच गई है। यदि हमने इस बात को श्रव्छी तरह समक्ष लिया है कि बल श्राखिर सच्चाई में है, मला श्राखिर सचाई में है तो फिर दिमागी कतर-च्योंत ट्यर्थ है। सचाई श्रीर कुठाई छिप नहीं सकती।

, नेता का एक सहकारी-वर्ग तो होता ही है। वही श्रागे चलकर एक दल वन-जाता है। जब दल सुसंगठित होने लगता है तब नेता पर विशेष जिम्मेवारी श्राजाती है। जनता के हित के साथ उसे श्रव श्रपने दल के हित का भी खयाल रहने लगता है। फिर वह यह मानने लगता है कि मै श्रपने दल को वढाकर श्रीर मजवृत रखकर ही जनता की सेवा श्रच्छी तरह कर सकता हूँ - इसलिए जनता के हित से भी श्रधिक चिन्ता दुल की रखने लगता है। कभी-कभी ऐसा भी श्रवसर -श्राता है कि दल के हित और जनता के हित में विरोध दीखने लगता है। यदि-जनता के हित...पर ध्यान देता है तो दल से हाथ धो बैठना पडता है; यदि दल का हित देखना है तो जनता के हित की उपेचा करनी पहली है-। ऐसी दशा में सच्चे नेता का कर्तव्य है कि वह जनता के हित पर सहा रहे । दल जब कि जनता के इही हित के लिए बना है तब दल का ऐसा कोई स्वतन्त्र हित नहीं हो सकता जो जनता के हित का विरोधी हो। दल में यदि -व्यक्तिगत, महत्त्वाकांचाएँ नहीं हैं तो ऐसे विरोध की संभा-वना-बहुत कम-रहेगी । नेता के जिए यह-परीचा का श्रवसर है। दल-से उसे अपने को पृथक् करना पड़े, अथवा दल को तोड़ देना पड़े — तो उसे इसमें जरा भी हिच्किचाहट न होनी चाहिए। दल जनता के दित का साधन है:श्रीर उसे सदा इसी मुर्वादित स्थिति में एहना चाहिए। , समाज या देश में दूसरे दल भी, हुआ ही करते हैं। वे भी उतने ही जनवा के हित् का द्वाचा और कार्यक्रम रखते हैं। एक दख अपने को अ फ श्रीर दूसरे को कनिष्ठ दिखाने की गुजती न करे। जनता का हित जिस द्व-के द्वारा अधिकाधिक होगा उसे जनता अपनाती चली जायगी। सब दुल, जनता के सेनक हैं, इसकिए उनके परस्पर विरोधी बनने का सहसा

-कोई कारण नहीं है। उनका मार्ग जुदा हो सकता है: परन्त परस्पर विरोध करके. लडकर श्रीर श्रापसमें तुन्तु मैं-मैं करके श्रपना मार्ग श्रधिक सच्चा और हितकर साबित करने की अपेचा प्रस्थेक जनता के हित को सिद्ध करने का श्रधिक यत्न करे। धन या संस्था का बता दल का वास्तविक बल महीं होता; बल्कि सेवा की मात्रा होता है । जो दल वास्तविक सेवा ·करेगा उसका वल श्रपने-श्राप बढ़े गा---लोग खुद श्रा-श्राकर उसमें शामिल होंगे। श्राज भारत में कांग्रेस दिन-दुनी बढ़ रही है श्रीर दसरे दल पिछड़ रहे हैं। इसका रहस्य यही है। अतएव नेता को चाहिए कि दलबन्दियों की श्रतदारता श्रीर एक-देशीयता से श्रपने को बचावे। देशभक्ति श्रीर सच्चाई का जितना श्रेय वह श्रपने दल को देता है उतना ही वह दूसरे दलों को भी देने के लिए तैयार रहे। उनके प्रति श्रधिक -उदारता श्रीर सहिष्णुता का परिचय दे। श्रपने दल के साथ चाहे एक बार श्रन्याय होना मंजूर कर ले; परन्तु दूसरे दलवालों के साथ न होने दे। इस वृत्ति से अपने दल के संक्रचित और एकांगी लोगों के असंतुष्ट होने का श्रन्देशा श्रवश्य है: परन्त यह जोखिम उसे उठानी चाहिए. श्रन्यथा उसका दल कभी फैल न सकेंगा। प्रतिकृत या भिन्न मत रखने-वालों को भ्रपने मत की श्रेष्ठता श्राप नहीं जंचा सकते. यदि श्राप उनके प्रति सञ्जनता, न्याय, सहिष्णुता और उदारता का व्यवहार नहीं रखते हैं। भिन्न या विरोधी मत होने के कारण हमारे हाथों उनके प्रति श्रन्याय हो जाना सहज है-इसिजए इस बात की बहुत श्रावश्यकता <sup>-</sup>है कि हम इस विषय में बहुत जागरूक रहें। यदि हम सदैव सस्य पर ् दृष्टि रखेंगे, सत्य की रहा, सत्य के पालन से बढ़कर व्यक्तिगत या दुल-गत लोभों श्रीर हितों को समर्सेंगे तो हम खतरे से बहुत श्रासानी से ्बंच जायंगे। सस्य की साधना हमें कभी गलत रास्ते नहीं जाने देगी। हां, इसके लिए हमारे अन्दर काफी साहस, जोखिम उठाने का धीरज, बुरा, बेड़ा गर्क कर देनेवाला कहलाने की हिम्मत होनी चाहिए। ऐसे -प्रसंग आ जाते हैं जब विरोधी की बात ठीक होती है. पर हमारे दल के न्त्रीग नहीं पसन्द करते कि उस भौचित्य को स्वीकार किया जाय । ऐसी हिथति में नेता यदि अपने दस की बात मानेगा तो विरोधियों को अपने न्नजदीक बाने का अवसर खो देगा-क्योंकि उसकी न्यायपरायखेता पर के उनका विश्वास हटने लंगेगा । यदि अपने दल को खुश नहीं रखता ंहै तो सारी जमीन ही पांव के नीचे से खिसकी आती हैं। अपने दव में

से उसकी जगह चली जा रही है और विरोधी दल में पांव रखने की गुंजायश नहीं। वह 'न घर का न घाट का' रहने की स्थिति में ऋपने को पाता है। ऐसी दशा में एक-मात्र सत्याचरण, न्याय-निष्ठा ही उसकी रिक्तका हो सकती है। उसे यह विश्वास रखना चाहिए कि श्रास्तिर सत्य श्रीर न्याय को श्रनुभव करने की प्रवृत्ति सबमें होती है। आज यदि इशिक जाभ या संकुचित हित हमारे सत्य श्रीर न्याय के भावों को मलिन कर रहा है तो कल अवस्य दोनों दल के खोग उसे अनुभव करेंगे। यदि सार्वजनिक प्रतिष्ठा-भंग होने का गलत खयाल उन्हें गुम-गह करके उनसे उसी समय उसे न कहलावे तो कम-से-कम दिल उनका गवाही जरूर देगा कि इसने सच्चाई का साथ दिया है और यह बहादुर श्रादमो है। जो सन्चाई की खातिर श्रपना दल, मान, बड़ाई छोड देने-के लिए तैयार हो जाता है, विरोधी ही नहीं, सारा जगत् उसको माने बिना नहीं रह सकता। इसिक्ष नेता सदा यह देखे कि भिन्न या विरोधी मत रखनेवालों का दिल मेरे लिए क्या कहता है ? वे सर्व-साधारण के सामने. श्रपने न्याख्यानों, लेखों श्रीर वन्तन्यों में उसके लिए क्या कहते हैं: इसको अपेचा अपने मित्रों में, घर में तथा क्लबों में. खानगी बातचीत में मेरे जिए क्या राय रखते हैं यह जानना श्राधिक-सत्य के निकट पहुंचावेगा । यदि मैं सच्चा हुं, यदि मैं न्याय-प्रिय श्रीर संयुक्ष हूं तो दूसरे लोग सुके और क्या कैसे समकेंगे ? हां, उन्हें मुके पहचानने में देर चाहे लगे, पर अन्त में उन्हें मेरे इन गुणों की कहा करनी ही पड़ेगी। सस्य श्रीर न्याय की खातिर की गई मेरी साधना... मेरी तपस्या उन्हें सत्य की श्रोर जाये बिना न रहेगी ।

श्रन्त में नेता को श्रपनी भूलों, गलतियों के प्रति बहुत कठोर परन्तु.
साथियों श्रीर सहयोगियों के प्रति उदार होना चाहिए। श्रपने प्रति
कठोरता उन्हें श्रपने-श्राप ग़ाफ़िल न रहने की प्रेरणा करेगी श्रीर उनकेप्रति उदारता उन्हें श्रपने हृदय-शोधन में लगावेगी—नेता के प्रति स्नेह
बढ़ावेगी। पर श्रथं यह नहीं है कि उनकी गलतियां उन्हें बताई न
लायं। भूल भयंकर मी हो, पर इसका श्रन्छा श्रसर तभी होता है जब बहुमधुरता, श्रात्मीय भाव श्रीर सहृदयता के साथ बताई गई हो। बिगाइहो जाने पर बदले में साथी को हानि पहुंचाना किसी भी दशा में नेता
का कर्तव्य नहीं है। भूल होना मसुष्य के लिए सहल बात है; बल्किभूल के हुप्परिणाम से श्रपने साथियों श्रीर मित्रों को बचाने के लिए

भावस्थक हो तो नेता को खुंद संकट में पंड़ जाना चाहिएँ।

नेता की अपने व्यक्तिगत और सामाजिक श्राचार में मेद की स्थान न हैंना चाहिए। साधारण लोग श्राचार के दो भेद कर बालते हैं-एक, ब्येक्टि-शत श्राचार श्रीर दूसरा सामाजिक श्राचार। वे सममते हैं कि मनुष्य का सामाजिक श्राचार शिष्टता. सम्यता और शुद्धतापूर्ण हो तो बस ! सामाजिक बातों में व्यक्तिगत श्राचार पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। जैसे यदि कोई श्रादमी श्रपने घर पर गांजा या शराब पीता हो, या चुपके-चुपके व्यभिचार करता हो, पर यदि वह खुते-श्राम ऐसी न करता हो, समाज में उसकी अचार या प्रतिपादन न करता हो तो इसे वे दौष न मानेंगे। यदि मानेंगे तो चम्य मानेंगे। मैं इस मत के खिलाफ हूं। मेरी राय में यह अम-पूर्ण ही नहीं, सदोष हो नहीं, महापाप है । मनुष्य का न्यन्तिगत जीवन सामाजिक जीवन से जुदा नहीं हो सकता। व्यक्तिगत जीवन का असर सामाजिक जीवन पर पहे विना नहीं रह सकता। जो मनुष्य व्यक्तिगत जीवन को शुद्ध नहीं रख सकता वह सामाजिक जीवन को क्या शुद्धे रख सकेगा १ जी खुई अपने, एक आदमी के आधार पर कठजा नहीं रख सकता, वह सारे समाज के आचार पर कैसे रख सकेंगा ? मनुष्य खुद जैसा होता है वैसा ही वह श्रीरों को बनाता है, चाहे जान में, चाहे श्रनजान में। श्रीर न्यवहार में भी हम देखते हैं कि समाज पर उसी का सिक्का जमता है जो सदाचारी होता है, जिसका व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार का आचार शुद्ध होता है। एक इंग्टि से द्यक्तिगत जीवन उसी मनुष्य के जीवन को कह सकते हैं जिसने समाज से श्रीर कुटु व से श्रपना सब तरह का सम्बन्ध तोड़ लिया है, जो अकेला किसी जंगल में या पहाड़ की गुफा में आकर रहता हो और खाने, पीने, पहनने तक के लिए किसी मनुष्य-प्राणी पर श्राधार न रखता हो, शिला तक न प्रहण करता हो; परन्तु जिल मनुष्य ने इतना भारी त्याग श्रोर संयम कर किया हो उसका जीवन सर्च पूछिये तो व्यक्तिगत न रहा, सामाजिक से भी बढ़कर सार्वभौमिक हो गया। उसके चरित्र का श्रसर सारे भूमण्डल पर हो सकता है, श्रीर होता है। इस दृष्टि से देखें तो मनुष्य की कोई भी ऐसी अवस्था नहीं दिखाई दे सकती जिसे हम 'व्यक्तिगत' कह सकें। इसजिए कहा जाता है कि अनुष्य सामाजिक प्रायी है। सदाचार से जहां तक सम्बन्ध है, सेवा से लहां तक सम्बन्ध है, उसके जीवन या श्राचार में ब्यक्तिगत श्रीर सामाजिक ये भेद हो ही नहीं सकते। यदि हो भी सकें तो व्यक्तिगत श्राचार की

सदोषता चम्य नहीं मानी जा सकती, न मानी जानी चाहिए। इसी भ्रमपूर्ण श्रीर गलत भावना का यह परिणाम हम देखते हैं कि श्राज देश-सेवा के चेत्र में कितने ही ऐसे लोग मिलते हैं. श्रीर मिलेंगे जिन्हें हम सदाचारी नहीं कह सकते. पर जो वहे देश-सेवक माने जाते हैं श्रीर जिनका जीवन समाज के सामने गलत श्रादर्श उपस्थित कर रहा है श्रीर समाज को गलत राह दिखा रहा है। हां, मैं यह बात मानता हूँ कि समाज को यह उचित है कि सेंबक के दुर्ग णों पर ध्यान न दे, टोपों की उपेत्ता करता रहे। दुराचार से श्रपने को वचाता रहे; पर समाज का यह सौजन्य, यह उदारता सेवक के श्रात्म-संतीप का कारण न होनी चाहिए। इससे तो उलटे उसके मन में श्रिधक गर्म. श्रिधक ग्लानि उत्पन्न होनी,चाहिए । उसे इस, वात पर खुशी न होनी चाहिए, फुलना न चाहिए, फल न होना चाहिए कि देखो, मैं ऐसा होते हुए भी समाज का प्रीति-पात्र हो-रहा हूँ; वल्कि इस खयाल से उसकी ग्रांखों से, ग्रनुताप के श्रांसू निकलने चाहिएं कि समाज कितना सहिष्णु है, कितना उदार है, कितना गुण-प्राहक है कि सुमा-जैसे पतित श्रीर नराधम को भी इतने श्रादर की दृष्टि से देखता है। तभी उसके कार्यों को देश-सेवा की श्रेगी में स्थान मिलने की सम्भावना हो सकती है। तभी वह समाज श्रीर राष्ट्र को उसके लच्य तक पहुंचा सकता है।

## भारत स्वतंत्रता की ओर

# १ : क्रान्ति-युग

शव भारत सही माने में स्वतन्त्रता की श्रोर चल पढ़ा है। वह स्वतन्त्रता की देहलीज तक पहुँच गया है। हमारी राष्ट्रीय सरकार बन चुकी है। तो भी चारों श्रोर क्रान्ति श्रपनी स्वर्ण-रेखाएँ फेब्राती जा रही है। यह स्पष्ट दीख रहा है कि श्रन्दर-ही-श्रन्दर घोर मंथन हो रहा है श्रीर एक नई सि, नई रचना तैयार हो रही है। श्राज चाहे वह सबको सोलह कलाश्रों में न दिखाई दे, पर शीघ्र ही लोग उसे 'वस्तु-स्थिति'के रूप में देखने लगेंगे। यह मन्थन, यह उथल-पुथल इतने वेग के साथ हो रहा है कि दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। विरोधक श्रान्तियां या तो हारकर थक बैठेंगी या श्रपने को उसके श्राकृत बना-लेंगी। यह क्रान्ति हमारे मानसिक श्रीर सामाजिक जगत् के जोम, शोध श्रीर जिज्ञासा का परियाम है।

क्रान्ति जीवन की विशेष श्रवस्था है। जीवन-धारा जब तक वे-रोक बहती श्रीर स्वाभाविक रूप से श्रागे बढ़ती चली जाती है तब तक उसे प्रगति कहते हैं। जब श्रज्ञान, श्रन्थता, दुर्बलता, विलासिता श्रीर शोषण श्रादि के कारण उस प्रवाह का रास्ता रुक जाता है तब समाज का पतन समम्मना चाहिए श्रीर जब जीवन का भोतरी चैतन्य इन समस्त किंतन्य हों को सहन करते-करते श्रधीर श्रीर उतावला होकर फूट निकलता है तब उसे क्रान्ति कहते हैं। पतन की श्रन्तिम श्रीर उत्थान को श्रादिम श्रवस्था इस संक्रमणावस्था का नाम है क्रान्ति। समाज जब श्रपनो बुराह्यों श्रीर श्रसमताश्रो के द्वारा प्रकृति के सरल-स्वच्छ पथ को केंटीला-केंकरीला श्रीर गंदा बना देता है, जीवन के लिए श्रसहा बना देता है तब है तब ईश्वर जिस सुगन्धित हवा के क्रांके श्रीर त्यान

को मेजता है, वह क्रान्ति है । जबर शरीर के श्रंदर छिपे विकार को स्वित करता है श्रीर साथ ही वह श्रारोग्य की क्रिया भी है। इसी प्रकार क्रान्ति जहां समाज के दोषों की परिचायिका है वहाँ वह उन्हें धोकर बहा ले जाने वाली श्रीर जीवन को स्वच्छ, सुन्दर, सतेज बनाने वाली जबदर्स्त पतितोद्वारिणी गंगा भी है। नासमम लोग जबर को देखकर घबरा जाते हैं, भयभीत हो उठते हैं; उसी तरह क्रान्ति की मूर्ति देखकर भी उसका महत्त्व श्रीर सौंदर्य न सममने वाले मोंचक हो जाते हैं। क्रान्ति हेय नहीं, स्वागतीय वस्तु

भारत की आत्मा इस समय क्रान्तिशील है। सारा भूमण्डल सुके तो चक्कर खाता हुन्ना नजर श्र । राजनैतिक जीवन मे उसने साम्राज्यवाद को जब खोखली कर दी है। राजों-महाराजाओं की अपरि-मित सत्ता श्रव नाम-मात्र को रह गईं इंग्लैंड, जर्मनी श्रीर जापान श्रादि देशों के राजा श्रव प्रजा के प्रभु नहीं रह गये, प्रजा के सेवक वन गये हैं श्रीर इसी रूपं में, इसी स्वाभाविक रूप में, वे राजा वने रह सकते हैं। हमारे देश के राजॉ-महाराजाओं के भी पैर क्रान्ति की इस यपेड में उखद रहे हैं-जो दूरदर्शी, होश में हैं, वे इसे देख श्रीर श्रतुभव कर रहे हैं जो ख़रीटे भर रहे हैं, वे जुब्ध समुद्र को रुद्र तरंगों की उछाल पर अपने को जगा हुआ पार्वेगे। प्रजा भेड़ श्रीर राजा गड़रिया. यह हाजत श्रव नहीं रह सकती। ये विचार श्रव जंगली से मालूम होने लगे हैं। श्रव तो प्रजा-जनता श्रपना व्यवस्थापक स्वयं पसन्द करेगी किसी शासन का ज़ुन्ना श्रपने कन्धे पर म रहने देगी। एकतंत्र की जगह प्रजा-तंत्र का दौर-दौरा होगा। बढे-बढे साम्राज्य स्थापित करने की श्राध-लावा, छोटे राष्ट्रों श्रौर देशों को जीतकर, लुटकर, उन पर प्रलय तक श्रपना श्राधिपत्य जमाने की महत्त्वाकांचा श्रव श्रनुचित श्रीर श्रासुरी सममी जाने लगी है श्रीर साम्राज्यवादी श्रव जगतीतल पर नहीं खडे रह सकते । सुद्री-भर लोगों के अमन-चैन और ऐशो-आराम के लिए जनता के सुख पर ध्यान न देने की प्रवृत्ति की उम्र श्रव श्रधिक दिखाई नहीं देती, श्रव तो बहुजन-हित के लिए थोड़े लोगों को श्रपनी सत्ता श्रौर ऐश्वर्य के त्याग करने का जमाना नजदीक श्रा रहा है।

सामाजिक श्रीर धार्मिक चेत्र में मिथ्या शास्त्रवाद का गला घोंटने में वह क्रान्ति तत्पर दिखाई । श्रव धन, बक्त या सत्ता के जोर पर समाज में कोई कसी भले श्रादमी को तंग श्रीर बरबाद न कर सकेगा। धन, बल श्रीर सत्ता का स्थान श्रव न्याय, नीति श्रीर श्रेम को मिल रहा है। धनी गरीबों के अति, पूँजीपति मजदूरों के अति, शासक प्रजा जन के प्रति श्रपने शुद्ध कर्तव्यों में दिन-दिन जागरूक रहने जगेंसे। संसार में श्रव पूँजीवाद, सेनावाद श्रीर-सत्तावाद का श्रादर कम होता जा रहा है और समाजवाद, जनताबाद: और शांतिबाद की श्रावाज अंची उठ रही है। यूरोप में कस्यूनिडम, सोशाजिज्म और भारत में गांधी जी इसके सबूत हैं। ऐसा दिखाई पड़ता है कि श्रव धनवानों श्रीर सत्तावानों पुरोहितों और पोथी-परिडतों, धर्म-गुरुओं और मठाधीशों के अह नीच के था रहे हैं और दुखित, पीड़ित, पतित, निर्वल, किसान, सजदूर, अञ्चत श्रीर स्त्रियों के गृह उच के हो रहे हैं। महज़ विद्या, बुद्धि, धन, सत्ता या पाखरढ के बल समाज में श्रादर-पात्र बनतेवालों का युग जा रहा है और सेवाशील निःस्वार्थ सचे लोगों का युग आ रहा है। अब समाज में केवल इसीलिए कोई वात नहीं चलने पायगी कि किसी ने ऐसा कहा है, श्रथवा कोई ऐसा लिख गया है बल्कि वही बात मान्य .होगी, जिसे लोग देश श्रीर , समाज के लिए श्रन्छा श्रीरः उपयोगी समम्हेरे । श्रनेक देवी-देवताश्रों की पूजा उठकर एक ईश्वर की श्राराधना होगी। वेद, कुरान, इंजील, स्मृति, पुराण श्रादि में से वही बातें कायम रहेंगी जो बुद्धि और नीति की कसौटी पर सौटंच ही साबित होगी। सुके तो ऐसा भी स्पष्ट दिखाई पहुता है कि भारत की वर्ण-न्यवस्था श्रीर विवाह-करपना को भी एक बार गहरा धक्का पहुंचेगा। श्रव जन्म के -कारण कोई बढ़ा या छोटा ऊंचा या नीचा नहीं माना जायगा। केवल विवाह-संस्कार हो जाने के बल पर श्रव पति-पत्नी को श्रपनी सनो-वृत्तियों की दासी न बना सकेगा, बल्कि जीवन के मंच पर पति-पत्नी एक ही श्रासन पर बैठेंगे। भोग-विज्ञास या कौट्रम्बिक सुविधा विवाह के हेत और श्राघार न रहेगा: बल्कि परस्पर:श्रेम-स्नेह श्रीर सह-धर्म होगा। बाहरी बन्धन शिथिल होगे, और श्रांतरिक एकता बढ़ेगी । बाल-विवाह . श्रीर वृद्ध-विवाह के पैर-लडखड़ा रहे हैं श्रीर विधवा-विवाह जोर पर ्हें। ख़ान-पान श्रीर ब्याह-शादी में जांत-पांत की दीवारें टूट रही हैं श्रीर हिन्दू-सुसलमान श्रीर ईसाई संस्कृति के संयोग से भारत में संशी-धित संस्कृति भीतर-ही-भीतर निर्माण हो रही हैं। श्रव समाज में कोई सिंहासन पर और कोई खाली फर्श प्र न बेंडने पायगा विलेक सब एक जाजम बिछाकर साथ वैरेंगे।

श्राधिक संसार में भी क्रान्ति के लाल बादल उमड़ रहे हैं। व्या-पार श्रीर उद्योग दूसों को चूसने के लिए नहीं, बलिक राष्ट्र श्रीर मानव-जाति के हित के लिए होना चाहिए—यह भाव दह होता जायगा श्रीर धन एक जगह इकट्टा न होकर लोगों में बंटने लगेगा। बुद्धि-बल पर श्रथवा ज्ञान को वैचकर धन कमाना श्रेष्ठ न सममा जायगा, बलिक मेहनत-मजूरी करके श्रपने पसीने की रोटी खाना धर्म सममा जायगा। श्रथ मिचा-पात्र नहीं चर्ला या हल बाह्यणों श्रीर वेकारों के हाथ में दिखाई देगा।

साहित्य कान्य श्रीर कला भी इसके प्रभाव से श्रष्ट्रिते नहीं हैं। इनकी मएडली में भी क्रान्ति ने उपद्रव मचाना ग्रुरू कर दिया है। भारत में साहित्य-सेवा श्रव मनोरंजन की, श्रमोद-श्रमोद की या पेट पालने की वस्तु न रहेगी विलक देश-सेवा जन-सेवा के लिए होगी। कोरे अन्थ-कीटक निरे कान्य-शास्त्रज्ञ श्रव समाज में न ठहर सकेंगे. श्रव ती उसी की कवितारें गाई जारेंगी उसी के चित्र मीठी चितत्रन से देखे जायंगे, जो सची स्वाधीनता के विरह में मतवाला होकर रोयेगा चीखेगा, जो श्रपनी वियोग-व्यथा की आग से वच्चे-बच्चे को विकल कर देगा श्रीर जो श्रपनी कूंची की एक-एक रेखा में विजली ढालेगा। काव्य श्रीर कला क्या है ? हृद्य की गूहतम अन्यक अस्फुट वेदना का उद्गार । सानव-हृदय जव श्रान्दोलित, जुब्ध श्रीर विकल होकर पागल हो उठता है, इस पागलपन में वह जो कुछ बकता है या उन्हीं से टेढ़ी-मेडी लकीर खींच देता है वही कान्य श्रीर कला है। इस पागलपन में वह श्रद्भुत वार्ते कर डालता है श्रीर करा लेता है। यह जीवन-शक्ति जब काष्य-कला में कम पढ़ जाती है तब समाज की तृष्ति उससे नहीं होती। जब समाज उसकी निष्प्राणता से ऊब उठता है तव कान्य कला की श्रमर श्रातमा नव-नव रूपों में प्रकट श्रीर विकसित होती है- वही श्रन्तरात्मा नवीन कलेवरों में प्रस्कृटित होती है। हिन्दी के वर्तमान कान्य-साहित्य में प्राज इसी क्रांति के दर्शन हम कर रहे हैं। प्रव क्रवि नवीन भावावेश में, नई भाषा में, नई धुन में गाते हैं श्रीर नवीन छुन्द वन जाते हैं, नवीन व्यंजना दर्शन देती है नवीन कल्पनायें सामने श्राती हैं। नये भाषा-प्रयोग जन्म पाते हैं। छायावाद इसी कान्ति का परिणाम है। सविकार प्रेम को, शङ्कार रस को आस्मिक और देवी रूप देने की चेष्टा इसी क्रान्ति की प्रयृत्ति है।

इस प्रकार चारों श्रोर क्रांति-ही-क्रांति के परमाणु फैल रहे हैं हम चाहें या न चाहें हमें श्रव्छी लगे या बुरी, यह सर्वतोमुखी क्रांति श्रव टल नहीं सकती। नये विघाता नये ब्रह्माएड की रचना कर रहे हैं। पुराना ईश्वर भी श्रपने पार्षदों श्रोर गणों सहित नवीन रूप में हमारे सामने श्रा रहा है। एक-एक श्रणु नये जीवन श्रोर नये भविष्य की रचना में लगा हुश्रा है। श्रो प्राचीन, तू जीर्ण-शीर्ण कलेवर के मोह को एकवारगी छोड़ दे। तू उठ, काया पलटकर श्रीर श्रपने नवीन नेत्रों से श्रपने नवीन तेजस्वी सुन्दर रूप को निहार कर खिल उठ। भारत इस क्रांति के प्रकाश में तू श्रपना रूप देख तो।

#### २: एक निगाह

इस क्रांति के प्रकाश में पहले हम अपने स्वतंत्रता आंदोलन पर एक निगाह डाल लें। पूर्ण स्वाधीनता, और उसके अटल साधन सस्य और अहिंसा—यह एक ऐसी कसौटी और कुंजी हमारे हाथ लग गई है, जिससे हम अपने वर्तमान उद्योग व भावी रूप को देख व जांच सकेंगे। और उसकी गुरिथयां सुलमा सकेंगे।

श्रहिंसात्मक और सत्य-प्रधान होने के कारण हमारे स्वतन्त्रता-आंदो-लनं का निश्चित श्रीर दुरनामी पारेखाम हुश्रा है भारतीय स्वतन्त्रता। हिन्दुस्तान दुनियाका पांचवां हिस्सा है। महान् प्राचीनता, उच्च संस्कृति, दिन्य तत्त्वज्ञान, अनेक महापुरुप, विविध प्रांत, प्राकृतिक देन. श्रादि विशेषताओं में यह संसार के किसी भी हिस्से से महानू है। एक गुलामी की जंजोर ट्रंटते ही यह विशाल श्रीर प्राचीन देश संसार को भन्य और दिन्य दीखने लगा है। १२ करोड़ लोगों के रूस ने अपनी क्रांति के द्वारा सारे संसार में एक हलचल मचा दी है। फिर वह क्रांति ऐसे साधन-हिंसा-कांड-के बल पर हुई है, जिसका नैतिक सहत्त्व भारतीय त्रान्दोलन के वर्तमान साधन-ग्रहिंसा-से सारे मनुष्य-समाज की दृष्टि में कर्म संसम्भा जाता है। आमतौर पर कोई यह नहीं कहता कि श्रहिंसा से हिंसा श्रेष्ठ है। सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि कभी-कभी हिंसा से जल्दी काम बन जाता है और दण्डे तथा युद्ध की आवश्यकता जबतक रहेगी तवतक हिंसा-वल से काम लेगा पडेगा। श्रंथांत् जो लोग हिंसा-बल के हामी हैं वे भी उसे एक अनिवार्य अल्पकाद्यीन आपदर्म-मात्र मानते हैं। ऐसी दशा में भारतीय श्रांदोलन का संसारव्यापी

प्रभाव स्पष्ट और निश्चित है। भिन्नता और विविधताओं से भरे हुए इतने बड़े देश में यदि अहिंसा-यल से संसार के सबसे बढ़े साम्राज्य के छुक छूट गये तो एक बार सारा संसार चक्कर खाने लगेगा श्रीर चारों श्रीर उथल-पुथल मचे विना न रहेगी। हिंसा-यल का थोथापन तो आज भी लोग समसने लगे हैं, किन्तु श्रहिसा के सिक्षय बल पर उनका असीम विश्वास वढ़ जायगा। फलतः हिंसा-यल पर श्रवलस्थित रहनेवाले राष्ट्रों, समाजों श्रीर समुदायों को श्रहिंसा-यल पर श्राधार रखना पढ़ेगा। दूसरे शब्दों में शोषण का स्थान उन्हें परस्पर के सहयोग को देना पढ़ेगा, या यों कहें कि वर्तमान प्रजा-सत्ताओं की जगह विश्व-कुटुम्य की निकटवर्ती समाज-व्यवस्था का जन्म या श्रधिकार होगा।

भारतीय श्रान्दोलन श्रव सफलता को पहुँच गया है। इसके वाद दस-पांच साल शासन-संगठन श्रीर भीतरी सुधारों में लग जायंगे। तवतक श्रौर देशों में इस श्रांदोलन के नैतिक प्रभावों से जी-कुछ परिवर्तन श्रीर सुधार होंगे वे होते रहेंगे। फिर भारतवर्ष को दूसरे देशों में श्रपना सन्देश प<u>ह</u>ंचाने की श्रच्छी फ़ुरसत मिलेगो। भारत का संदेश संसार को क्या होगा ? भारत का जीवन-कार्य क्या होगा ? भारत ने समय-समय पर संसार को नये-नये संदेश दिये हैं--कृष्ण, बुद्ध, महावीर के सन्देश दुनिया में पहुँचे है--- अब गांधी एक आगे का सन्देश सुनाने श्राया है। रूस के महान् लेनिन ने एक देन संसार को दी है। उसने शासन-सम्बन्धी एक श्रादर्श को ज्यावहारिक रूप दिया है। रूस की वर्तमान सोवियत्-शासन-प्रयाली श्रवतक की तमाम प्रया-जियों से नवीन श्रौर चिकत करनेवाजी है। उसके द्वारा कहते हैं, वहां की जनता को ग्राधिक-से-ग्राधिक स्वतंत्रता मिली है। किन्तु श्रभी, वह भी, स्वतंत्रता के वास्तविक श्रादर्श से दूर है। वर्तमान महायुद्ध ने रुस की शीत-नीति के वारे में लोगों को शंकित भी कर दिया है। श्रातः श्रव समय श्रारहा है कि भारतवर्ष संसार को उसके श्रागे की सीढ़ी पर के जाय। ऐसा दीखता है कि गांधी, अपने सत्य और ऋदिसा के प्रकाश के द्वारा, एक नवीन समाज-व्यवस्था का दर्शन संसार को करा-वेगा। मेरी समम में वह व्यवस्था हमें पूर्णस्वतंत्रता के निकट शीघ ले जानेवाली होगी। मेरे अन्दाज़ से वह क्या और कैसी होगी, इसका वर्णन श्रागे किया जायगा। यहां तो श्रभी हमें अपने श्रांदीजन के सफल होने की शर्तों श्रीर श्रवस्थाओं पर विचार कर लेना है।

येंद्र सफितिता दो बातों पर संबसे श्रिषक श्रवलिंगत है—एक श्रिह्मालें के वातावरण का कायम रहना; दूसरे, लोगों में अत्येक वर्ग श्रीर संप्रदाय में परस्पर संद्योग का भाव बढ़ना। यदि हमने पहली बात की खूँव समम लिया है और मजबूती से पकड़ लिया है, तो दूसरी वात के सधने में श्रीषक विलम्ब और कष्ट न होगा। श्रिहंसा के महत्त्व और उपयोग को देखने के लिए तो श्रवतक के उसके बल और फल के दशीन ही काफी हैं। परस्पर सहयोग बढ़ाने के लिए भिन्न-भिन्न समुदायों के हितीं और स्वाधीं पर ध्यान रखने की श्रावश्यकता होगी।

किन्तु इसमें दों बढ़े विष्न हैं—(१) मुस्लिम लीग का जहरीला प्रचार श्रीर (२) देशी-नरेशों का प्रश्न । पाकिस्तान की मांग यद्यपि बेतुकी थी तो भी उसे मानकर उसे शान्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। उससे जो नये-नये प्रश्न उपस्थित हुए हैं उन्हें भी हल किया जा रहा है।

इधर देशीं नरेशों का रुख भी बदल रहा है। अब वे भारतीय राज्य के अंग होते जा रहे हैं और प्रजा को भी स्वशासन के अधिकार देने लेंगे हैं।

एक श्रीर विध्न रहं गया है। वह है ख़द देश-भक्त कहे जाने वालों की तरफ से । वह है श्रहिंसा-प्रयोग के साथ-साथ यत्र-तत्र हिंसा-प्रयोग । पाकिस्तान बनने के साथ ही जो भयंकर मारकाट पाकिस्तान व हिन्द में हैं है रिसंने महात्मा जी जैसों को भी अहिंसा के बारे म बहुत चिन्तित कर दिया है। साथ ही सॉम्यवादी, श्रयगामी, समाजवादी श्रांदि दें जो का कदम कांग्रेस के साथ नहीं पड़ रहा है। यदि हिंसा के बद पर सुसंगठित और संफल युद्ध करने की स्थिति में भारत होता तो शायद उसे श्रहिंसा बंज को श्रजमाने की इंच्छा ही न पैदा होती: पर श्रव जब कि इस बल से देश में इतनी जागृति, निर्भाकता, बल श्रीर संगेर्टर्न का परिचय मिल गया है तब भी सेनापतियों के बार-बार मना करने पर भी हिसासक प्रवृत्तियों को बढावा देना अवर्रय आश्चर्य श्रीर दुं: सं में डीलती है। इसमें एक ती कम्यूनिस्टों—साम्यवादियों—ने ती स्पष्ट हो इस समय बहुत श्रापत्तिजनक रुख श्रख्त्यार कर रवेंखा है दूसरे हिन्दित या हिन्दू राज के नारे ने भी हिंसा-काएडों को बढावा दे रक्खा है। इंन विष्नकारी प्रवृत्तियों से हमारी आजादी के फिर से खतरे में पद जाने की अशिका हो सकती है और इसका बरा असर हमारी भावी

सरकार के स्वरूप पर भी पड सकता है।

फिर भी हमारी सरकार ने इन उपद्रवी शक्तियों का दुकावला बढ़ी दृढता व कुशलता से किया है श्रीर हम कह सकते हैं कि एक श्रर्थ में भारतीय श्रान्दोलन श्रपनी सफलता के बहुत निकट पहुँच गया है।

### ३: भारतीय देशभक्ति

किन्तु कितने ही लोग यह मानते हैं कि राष्ट्रीयता के बिना भारत स्वाधीन नहीं हो सकता। दूसरे लोग कहते हैं कि संकुचित राष्ट्रीयता या देशभक्ति वास्तविक स्वतंत्रता की विरोधक है। श्रतपुत्र हमें देखना चाहिए कि भारतीय देशभक्ति का स्वरूप क्या है?

मनुष्य-समाज जब अपने को भौगोतिक सीमाओं में बांध लेता है तब वह देश कहलाता है। इससे श्रपने-श्राप यह सिद्ध होता है कि देश मनुष्य-समाज से भिन्न या देश-हित मानव-समाज के हित से विपरीत वस्तु नहीं है। मानव-समाज विशाज श्रीर बृहत् है। श्रव से पहले उसके पास श्राचागमन के इतने द्वात श्रीर सुलभ साधन भी नहीं थे। इससे वह भिन्न-भिन्न भ-भागों में बँट गया। वही उनका देश कह-लाया। श्रपने-श्रपने निवास-स्थानों की जल-वायु, परिस्थिति श्रादि कारणों से उनके श्राकार-प्रकार, रूप-रंग श्रीर स्वभाव में भी भेद ही गया । उनके हित-सम्बन्ध भी भिन्न श्रीर कई वार्तों में परस्पर-विरोधी हो गये। तब उनकी रचाशीलता ने उनमें देशाभिमान उत्पन्न किया। जिनके हित-सम्बन्ध एक थे वे एक-राष्ट्र कहलाये। जिनमे रक्त श्रीर रक्त-जात हितों श्रीर सम्बन्धों की एकता थी वे एक जाति वन गये। एक देश में कई जातियां हो गईं। संकुचित स्वार्थ ने उनमें भी कलह श्रीर संघर्ष पैदा किया। इससे जातिगत भावों का उदय हुआ। वजदीकी स्वार्थं पर प्रधान दृष्टि रहने के कारण वंशाभिमान श्रीर जात्यभिमान की सब्दि हुई। इन कई चुड़ अभिमानों का संबर्ष जगत का इतिहास है। सौमान्य से अब संसार चुद्रता श्रीर संकुचितता से ऊपर उठ रहा है। जातिगत भावों से उसे अब घृणा हो। गई है। राष्ट्रीय भाव अब उसे अपने हृदय के नजदीक मालूम होने लगे हैं। परन्तु राष्ट्रीय आर्वी

में भी श्रभी संकुचितता श्रीर चुद्रता भरी हुई है। एक देश या एक राष्ट्र क्यों श्रभी दूसरे पर चढ़ाई करने की, दूसरे से युद्ध करने की श्रायोजना करता जा रहा है ? क्यों दूसरे को गुलाम बनाये रखने की प्रवृत्ति रख रहा है ? क्यों भ्रात्म-दृष्टि से वह दूसरे को नहीं देख रहा है ? क्यों वह अपने हित को उसके हित से भिन्न मान रहा है ? क्या यह संक्रचितता और चुद्रता नहीं है ? श्रावागमन श्रीर परिचय के इतने सुलभ साधन हो जाने के बाद तो यह चढ़ता मिट जानी चाहिए न ? . सारी मानव-जाति को एकता श्रीर श्रेम-सुत्र में बांधने का प्रयत्न होना चाहिए न ? इस भावना से कि हम सब विछुड़े हुए भाई मिल गये. हमारा हृदय हर्ष से उछलना चाहिए न ? पर क्या एक श्रंथेज को देख-कर एक हिन्द्रस्तानी के मन में ऐसा आतृ-भेम उसड पड़ता है ? एक चीनी को देखकर एक ग्रंग्रेज बन्धु-भाव से गले मिलता है ? एक जर्मन तर्क या इटालियन को उसी प्रेस की निगाह से देखता है, जिससे वह जर्मन को देखता है ? नहीं। क्यों ? इसीलिए कि अभी हमने अपने हित-सम्बन्धों को भौगोलिक सीमाओं में कैंद कर रक्खा है। जमाना श्रायगा, श्रौर बंधन टूटेंगे। हमें उस जमाने को जल्दी खाने का प्रयत्न करना चाहिए।

मारतवर्ष इसमें सबसे अधिक सहायक हो सकता है, क्योंकि उसने विश्व-बन्धुत्व का सच्चा मार्ग खोज निकाला है। और राष्ट्र दूसरे के दोहन पर जीवित रहना चाहते हैं और इसलिए एक दूसरे के शत्रु-से बने हुए हैं। मारतवर्ष ने दोहन के अन्त कर देने का निश्चय कर लिया है। चह न अपने को लूटने देना चाहता है, न खुद लूटने का इरादा रखता है। उसने अहिंसा को पा लिया है, जो उसे लूटने और लूटने देने से मना करती है। ऐसी निर्भयता और निःशंकता का संदेश आजतक किसी देश ने दूसरे देश को नहीं दिया है। इसलिए भारत की देश-भिक्त और देशों की देश-भिक्त से भिन्न है। इसलिए भारत की देश-भिक्त से आगे कदम उठाया है, पर जबतक वह अहिंसा को राष्ट्र-धर्म नहीं बना लेता है तबतक उसकी साधना अध्री ही रहेगी—तबतक वह दूसरे देशों के लिए भय की वस्तु बना रहेगा। खुद रूसवासियों को भी वह निर्भयता और निःशंकता का जीवन प्रदान न कर सकेगा। भय के शस्त्रों की अवसम्बन करके निर्भयता का आश्वासन देना अपने आपको श्रीली देना है। अस्तु। पर भारत जबतक दूसरे देशों की

दृष्टि में खुद एक-देश या एक-राष्ट्र नहीं है, स्वतंत्र समाज नहीं है, तब-तक मानव-हित या विश्व-बन्धुत्व की बात उसके मुंह से 'छोटे मुंह बड़ो बात' हो सकती है। परन्तु यह निविवाद है कि उसकी देशमिक मानव-हित के विपरीत नहीं हो सकती। उसने समम लिया है कि देश-हित सीमित मानव-हित है। श्राहंसा उसे दूसरे राष्ट्र, देश, या जाति के प्रति वृष्ण-भाव रखने. होप-भाव का प्रचार करने से रोकती है। इसलिए स्वतंत्र होते ही वह जितनी जल्टी मानवता से श्रपने हृदय को मिला सकेगा उतना शायद ही शावतक कोई राष्ट्र मिला सका होगा।

मानवता के निकट पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें जातिगत मावों श्रीर स्वार्थों को छोडना होगा, जाति श्रीर राष्ट्र के मुकाबले में राष्ट्र को तरजीह देनी होगी। जाति का नुकसान स्वीकार करना होगा, पर राष्ट्र का नहीं। इसका यह श्रथं हुआ कि दूसरी जातियों के सामुदा-ियक हित के श्रागे श्रपने जातिगत हित को गौण मानना होगा, श्रयांच दूसरे को वढाने के लिए श्रपने को घटाना होगा श्रीर समय पडने पर मिटा भी देना होगा। स्वार्थ-त्याग की श्रुख्शात हमें पहले श्रपनी जाति से ही करनी होगी। हिन्दुश्रों को मुसलमानों, पारसियों श्रीर ईसाइयों के हित के लिए श्रपने हितों का त्याग करना होगा। यह उनकी कमजोरी नहीं वड्ण्पन होगा, श्रीदार्थ श्रीर वन्धु-भाव होगा। इसी प्रकार विश्व-वन्धुत्व के सामने राष्ट्र-भाव को मुकना होगा। उदार घाटे में नहीं रहता, कंज्स ही रहता है। उदारता के मानी फजूलखर्ची नहीं है। फजूलखर्ची में विवेकहीनता होती है। उदारता में हदय का ऊ चा-पन होता है, शराफत होती है।

 श्रहिंसा इसकी जबरदस्त गारण्टी है । जगत के दूसरे राष्ट्र भी जब इसे अपने जीवन में अपना लेंगे तब वे सच्चे स्वतंत्र होंगे। भारत गुलाम था. पर मुक्ति का पथ उसके हाथ लग गया है। दूसरें देश घीं श्रपने हित में स्वतंत्र हैं: समष्टि की दृष्टि से स्वतंत्रता के पय से देर हैं। जिस दिन भारत श्रहिंसा के द्वारा स्वतंत्र बना रहेगां उस दिन दूसरे राष्ट्र श्रनुभव करेंगे कि श्रभी उन्हें वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त करनी है। उस समय वे फिर भारत का पदानुसरण करेंगे। श्राज उनका शरीर स्वतन्त्र है: पर श्रात्मा कृषिठत है. वह प्रसन्न नहीं है श्रीर भीतर-ही-भीतर सु सला रही है। भारत का शरीर श्रभी जकड़ा हुआ है: पर श्रन्त:करण दिन-दिन प्रसन्न होता जा रहा है. खिलता जा रहा है। इसका क्या कारणाहै ? मनोविज्ञान के ज्ञाती तुरन्त कह देंगे, उसे श्रपनी सुक्ति श्रौर उसके द्वारा जगत की सेवा का विश्वास हो गया है। उसके हाथ एक ऐसी श्रनमोत बूटो लग गई है, जो केवल उसी को नहीं विक सारे संसार को विश्व-बन्धरव के राज-मार्ग पर लाकर खड़ा कर देगी। वह है श्रहिंसा। यह सर्च है कि भारत ने श्रमी उसकी मोटी-मोटी करामात को ही देखा है--मानसिक जगत् में वह कितना सुख-प्रद परिवर्तन कर रही है. इस पर जिनकी दृष्टि है वे भविष्य को श्रधिक दूर तक देख सकते हैं। परमात्मा उस उज्ज्वल भविष्य को जल्द ही वर्तमान का जामा पहनावे।

#### ४: हमारा सामाजिक श्रादर्श

कई लोगों का मत है कि भारत के लिए कोरी राजनैतिक स्वाधीनता काफी नहीं है। जब तक हमारा सांमाजिक प्रादर्श ही। नहीं बदला जायगा तब तक न भारत का भला हो सकता है, न दुनिया का। इसं प्रश्न में प्राज दुनिया की धौर भारत की एक समस्या है। कुछ काल पहले तक यह माना जाता रहा था कि एक राजा हो धौर वह प्रजा का हित करता रहे। समय पांकर यह राजा प्रजा का भला करने के बजाय आप ही उसका प्रश्न और कर्ता-धर्ता बन गया और अपने स्वेच्छाचारों की पूर्ति के लिए प्रजा पर मनमाना जोरो-जुल्म करने लगा। तब लोगों ने देखा कि यह गलती हुई—कुछ नहीं; राजा को छोडो, प्रव से प्रजा का बुंचा हुआं। प्रतिनिधि-मण्डल: धौर प्रांच्यच प्रजा का हित-साधन करे। भ्रव इसका भी फल कई जगह यह हो रहा है कि धनी धौर प्रभाव-

शाली लोग सांठ-गांठ लगाकर प्रतिनिधि-मण्डल में पहुँच जाते हैं श्रीर एक राजा के बजाय थीसों राजा, प्रजो के प्रतिनिधि के नाते, प्रजा के हित के नाम पर अपनी महत्त्वाकांचाओं की पूर्ति करते हैं और उनपर प्रजा को कुरवान करते हुए भी नहीं हिचकते । पिछले युद्धों में यही श्रतुभव इंग्रा। तव लोगों के विचारों ने पलटा खाया। श्रव श्राम पुकार उठ रही है कि धनी श्रीर प्रभुतांशांली लोगों के हाथों में शासन की बागडोर नं होनी चाहिए, सर्व साधारण श्रीर जनता के हाथों में होनी चाहिए। उस विचार के लोग, थोडे-थोडे विचार-भेद के साथ, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट करे जाते हैं । वे कंहते हैं कि केवल राज-काज में नहीं यक्कि सारे सामाजिक जीवन में सबको ग्रॉपनी उन्नति श्रीर सर्खे के समान साधन श्रीर सुबि-धाएं मिलनी चाहिएं. फिर वह राजा हो या रंक, धंनी हो वा किसान. पढ़ा हो या श्रेपड़, स्त्री हो या पुरुष। यह कोई राजनैतिक ही नहीं एक मारी सामाजिक क्रांति का चिह्न है। कांग्रेस का देश को यही सन्देश है कि तुम्हारा काम खाली राजनैतिक सत्ता ले लेने से नहीं चलेगा. बल्कि ऐसा प्रवन्ध होना चाहिए जिससे वह सत्ता मुद्री-भर प्रभावशाली लोगो के डाथों में नं रहे. जनता के हाथों में रहे। फिर केवल राजनैतिक चेत्र में ही नहीं, विकिं जीवन के सभी विभागों में समता और समानता का दौर-दौरा होना चाहिए। इसी दिशा में यदि दूर तक विचार करें तो हमें इस नितीजे पर पहुँचना पहुँता है कि जबतक सरकार अर्थात सत्ता रखनेवाली कोई भी, किंसी भी प्रकार की संस्था, समाज में रहेगी तब तक सबँको समान साधन श्रीर समान सुविधा नहीं मिल सकती-श्राहम-विकास की पूरी स्वाधीनता किसी को नहीं मिल सकती। यह तो तभी हो संकता है जब समाज में सब लोंग ऐसे वन जार्य और इस तरह पर-स्पर व्यवहार करने लगें जिससे किसी बाहरी संत्तां की श्रावश्यकता उनकी रचा. शिचा श्रौर न्याय श्रादि के लिए न रहे । पर सारे समाज की ऐसी र्दशा भी उसी अवस्था में हो सकती है जब लोग खुद ब खुद उन तमाम नियमों खीर कीन्नों की मानने लंगें जिन्हें सरकार श्रपनी हुकूमत के र्श्वयीत् द्रिंड-भेये के वल पर मनवाती है। यहाँ आकर हम देख सकते हैं कि मनुष्य के सामाजिक श्रीर राजनैतिकं जीवन में भी संयम का कितनां महत्त्व हैं। इस विषेय पर बहुत दूर तंक बारीकी के साथ जिन-जिन विचारकों ने विचार किया है उनका यही कहना है कि समाज में किसी सरकार का रहना समाज की वे बसी का सवृत है, समाज के लिए.

एक तरह से शर्म की बात है। थोरो, टालस्टाय, क्रोपाटिकन, लेनिन -श्रौर गांधी--ऐसे विचारको की श्रेणी में श्राते हैं। सामाजिक श्रादर्श से जहां तक संबंध है यदि मैं गलती नहीं करता हूं तो, सभी प्रायः एक-अत हैं; पर श्रागे चलकर श्रादर्श को पहुँचने के साधन या मार्ग में मत-भेद हो जाता है। लेनिन का कहना था कि भाई जबतक मौजूदा सत्ता को जबर्दस्ती तोड़-फोडकर बागडोर श्रपने हाथ में नहीं ले ली जाती. श्रपने श्रादर्श के श्रनुसार शासन-न्यवस्था बनाने की पूरी सुविधा सब तरह नहीं प्राप्त कर ली जाती तबतक अपने मनोवांछित सामाजिक आदर्श को पहुँचना असंभव है। अतएव इस संक्रमण-काल-बीच के समय-में तो हमें हर उपाय से सत्ता श्रपने पास रखनी ही चाहिए। मुसोजिनी श्रीर हिटलर भी इसी भाव से श्रेरित होकर इटली श्रीर जर्मनी में सर्व-सत्ताधीश बन गये थे। पर टालस्टाय श्रीर गांधी कहते हैं कि यह तो तुम उल्टे रास्ते चल पड़े। तुम उस सामाजिक श्रादर्श को तब तक नहीं पहुँच सकते जबतक खास किस्म के गुणों को बृद्धि श्रीर दोषों की कमी समाज में न कर दी। इसके लिए दो शर्तें लाजिमी हैं-(१) सामाजिक नियमों का उल्लंघन कोई न करे-सब खुद ब खुद राजी-खुशी उनका पालन करें (२) किसी के उल्लंघन करने पर दूसरा उसका बदला लेना न चाहे. उसे समा कर दे। इन्हीं दो शर्तों का नाम है संयम श्रीर शान्ति । इसे एक ही शब्द में कहना चाहें तो 'श्रहिंसा' कह सकते हैं। उनका कहना है कि जबतक श्रहिंसा को श्रपना पहला श्रीर श्रन्तिम पाठ नहीं बना लेते तबतक तम चकर में हो-गोते खाते रहोगे। सर्व-साधारण श्रयीत जनता संयम श्रीर चमा श्रथवा श्रहिंसा का श्रवजंबन तभी कर सकती है जब तुम समाज के बड़े,-नेता कहानेवाले श्रपने जीवन में उसे प्रधान पद दो। पर तुम तो मार-काट श्रीर इत्याकांड मचाकर उसे मार-काट श्रीर हत्याकांड का ही रास्ता बवाते हो श्रीर कहते हो कि इसके विना काम नहीं चलेगा तो फिर लोगों में संयम श्रौर चमा कैसे श्रायगी श्रीर जबतक ये गुण न श्रायंगे तबतक तुम श्रपने सामाजिक श्रादर्श को कैसे पा सकोगे ? तुम तो बबूल का बीज बोकर उससे श्रामः के फल की श्राशा रखते हो। मैं-स्वयं इसी दूसरे मत का कायल श्रीर श्रनयायी हैं: क्योंकि इसमें विचार की सुलमाहट मालूम होती है।

## ५: सर्वाद्य और साम्यवाद

मानव-समाज से जिस श्रशान्ति को हम हटाना चाहते है उसका मूल कारण है विषमता। उसके दो उपाय पेश किये जाते हैं. एक 'साम्यवाद' दूसरा 'सर्वोदय'। 'साम्यवाद' श्रथवा कम्युनिलम को वैज्ञानिक श्रौर शास्त्रीय रूप कार्लमार्क्स ने दिया। उसका श्रादर्श है वर्गहीन समाज की स्थापना करना । 'सर्वोदय' शब्द के जन्मदाता श्रीर उसके प्रचारक हैं गांधी जी। उसका भार्य है सबकी उन्नति, सबका समान हित । वर्ग हीन समाज की कल्पना के मूल में समता का सिद्धांत काम कर रहा है। एक-दूसरे की प्रतिस्पर्धा करने वाले एक-दूसरे का शोषण करने वाले वर्ग समाज में न रहे विल्क सव लोगो का एक ही वर्ग हो श्रीर वह हो मानव वर्ग । संपत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व रहने से परस्पर प्रतिस्पर्धा श्रौर शोपण की वत्ति जागती श्रौर बढ़ती है इस-लिए समाज में से सम्पत्ति पर से श्रर्थात् उत्पत्ति के साधनों पर से. व्यक्तिगत स्वामित्व की प्रथा हटा दी जाय यह साम्यवादियों का मुख्य त्राग्रह है। ऐसा समाज कैसे वने ? इसका उत्तर हमें साम्यवादी देते हैं कि पहले जिस तरह हो सके राजनैतिक सत्ता प्राप्त की जाय। श्रम-जीवियों की डिक्टेटरशिप कायम करके फिर उसके वल पर श्रादर्श समाज का निर्माण किया जाय । वे मानते हैं कि राजनैतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए हमें हिसात्मक वल से काम लिये विना कोई चारा ही नहीं है।

'सर्वोदय' के श्रादर्श में भी मूल भावना यह है कि समाज से विषमता, शोषण का श्रन्त हो। हां, उसकी विधि में भेद है। गांधीजी का यह दढ़ विश्वास है कि यदि हमें समाज से हर प्रकार के शोषण को जड-मूल से मिटाना है तो हमें ज्यक्तिगत श्रीर सामाजिक जीवन में श्राहिसा को सर्वप्रथम श्रीर सर्वोच्च स्थान देना पढ़ेगा। हिंसा के मानी हैं दूसरे को दवाकर उसे कोई काम करने के लिए मजबूर कर देना। श्राहिसा का मतलव है दूसरे के हृदय को श्रपनी सद्भावना श्रीर प्रेम से श्रावश्यकतानुसार स्वयं कष्ट सहकर जीतना, श्रपने श्रनुकूल बना लेना। शोषण में भी हिंसा का ही भाव है। बिना किसी-न-किसी प्रकार की हिंसा का श्राश्य लिये कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता। शोषण का श्र्य है न्याय श्रीर धर्म-पूर्वक जिस वस्तु को पाने का मुक्ते श्राधकार नहीं है, उसे श्रुल-बल श्रीर कीशल से श्रपने श्राधकार में ले

श्राना । सीधे रास्ते खुले तौर पर जो चीज सुक्ते नहीं मिल रही है उसके बिए मुक्ते कुछ टेढ़ा, कुछ गुप्त या अप्रत्यत्त मार्ग का अवलंबन करना पडता है. वह शोषण है और उसमें हिंसा ही है। इसिलए गांधीजी का कहना बिलक़ल सही है कि यदि शोषण की मिटाना है तो पहले हिंसा को मिटाओ, अर्थात् किसी भी रूप में, सूचम रूप में भी हिंसा को श्राश्रय मत दो। गांधीजी की यह राय बहुत सही है। साम्यवादियों की तरह यह भी जरूरी नहीं कि श्रादर्श समाज की रचना के लिए राज-नैतिक सत्ता पहले जरूरी है, क्योंकि राजनैतिक सत्ता के मूख में भी फ़छ तो हिंसा रही ही है। फिर बिना राजनैतिक दबाव के जो राष्ट्र-निर्माण या रचनात्मक काम होगा वह अधिक शुद्ध और स्थायी होगा। उनका राजनैतिक श्रादर्श राम-राज्य है जिसे उन्होंने भन्नमनसी श्रीर न्याय का राज्य कहा है। वे अपर से खादी गई **डिक्टेटरशिप को नं**हीं •पसंद करते । उससे जनता का स्वतन्त्र विकास न होगा। इसलिए उसकी कल्पना के राज्य-संचालकों की योग्यता की कसौटी उनकी खेवा. त्याग. तप के द्वारा प्राप्त जनता का हार्दिक प्रेम और आदर होगा। वे अंदर से विकास करने के हामी हैं। यही विकास का असली मार्ग है और यह श्रविंसा के ही द्वारा साध्य हो सकता है।

साम्यवादियों का यह कहना है कि पहले संगठित हिंसा द्वारा राजनैतिक सत्ता प्राप्त कर लें, पीछे उसके द्वारा हिंसावृत्ति को मिटा दिया
जायगा, समर्फ में नहीं श्राता। ज़रा कल्पना कीजिए कि किसी हिंसा-बल
से सुरित्तित राज्य-सत्ता को हाथ में लेने के लिए उससे बढ़कर हिंसा-बल
प्राप्त करना श्रोर उसे सुसंगठित करना होगा। फिर दूसरे श्रास-पास के
राष्ट्रों के श्राकमण से बचने के लिए उस सुसंगठित हिंसा-बल को कायम
भी रखना होगा। श्रहिंसा के द्वारा समाज श्रोर राष्ट्र की रचा कर सकने
पर विश्वास न होने के कारण न तो हम ही हिंसा-बल को छोड़ सकेंगे
शा कम कर सकेंगे, श्रोर न श्रास-पास के राष्ट्रों पर ही ऐसा श्रसर डाल
सकेंगे। जिसका फल यह होगा कि हम कभी भी या दीर्व काल तक,
हिंसा-बल के श्राश्रय से श्रपना छुटकारा न कर सकेंगे। फिर हमारे हिंसा-कारहों की प्रतिक्रिया रूप जो प्रतिहिंसा हमारे विरोधियों श्रोर हमसे
हताहत हुए लोगों के हमदर्दियों में जायत होगी, वह हमें कभी हिंसा-बल से मुक्त न होने देगी। हिंसा-बल से मुक्त होने की तरफ हम उसी
श्रवस्था में बढ़ सकते हैं, जब हम सचमुच हिंसा श्रीर श्रहिंसा-पद्दियों के गुरा-दोष का परीक्षण और तुलना करके इस निश्चय पर पहुंच जायं कि सचमुच हिंसा-बल हेब और त्याज्य है और श्रहिंसा-वल श्रेय और श्रमिनन्दनीय। मेरी समक्ष में थोडी भी बुद्धि रखने वाला बादमी इसका निर्णय श्रासानी से कर सकेगा।

हिंसा से श्रिष्टिसा श्रेष्ठ है, हिंसा से श्रिष्टिसा की नैतिक योग्यता श्रिष्ट्रत वही-चढ़ी है, इसे तो हर कोई स्वीकार कर लेगा। परन्तु जो बात किसी को दुविधा में डाल देती है, वह यह शंका है कि क्या श्रिष्ट्रिसा हैं हमा कार्य-साधक, सहज-साध्य धौर व्यवहार-योग्य भी है। जो-जो काम श्राज मनुष्य हिंसा-वल से निकाल लेता है वे सभी क्या श्रिष्ट्रसा-वल से निकाले जा सकते हैं। गांधीजी का उत्तर है कि यदि नहीं निकाला जा सकता है तो श्रिष्ट्रसा किसी काम की चोज नहीं है। उनकी यह दह श्रद्धा है कि श्रवश्य निकाले जा सकते हैं।

इतना ही नहीं, बिक हिसा की बनिस्वत ज्यादा श्रव्ही तरह से श्रीर थोडे समय के श्रन्दर । हां, यह सही है कि शुरू में श्रहिंसावाद उतनी तेजी से सफल होता हथा नहीं दिखाई देता, जितना कि हिंसा-वाद । परन्तु जहां एक वार श्रहिसा की विजय शुरू हुई कि उसमे तब तक पराजय का काम नहीं जब तक कि हम श्रहिंसा के पथ पर सम्राई के साथ डटे हुए हैं। यह सच है कि श्रहिंसात्मक प्रतिकार या संग्राम का विधि-विधान श्रमी इतना व्यापक और तफसीलवार नहीं वन पाया है। जितना कि वरसों के श्रभ्यास के कारण हिसात्मक युद्ध का शास्त्र बन चुका है। परन्तु इसमें फोई शक नहीं कि कम-से-कम भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा दल ऐसे बोगों का बन गया है. जिनकी बुद्धि को यह विश्वास हो चका है कि हिंसा की तरह श्रहिंसात्मक प्रतिरोध भी सफल हो सकता है। जैसे-जैसे प्रसंगानुसार हम श्रहिंसात्मक बात का प्रयोग श्रीर श्रभ्यास करते जायंगे वैसे-वैसे उसका शास्त्र भी श्रपने-श्राप तैयार होता चला जायगा । हम इस पर जितना ही विचार श्रीर मनन करेंगे. हमें इसमें एक दिन्य अविष्य की मलक दिखाई पहेगी। यदि हमारी ब्रद्धि ने सचम्रच श्रहिसा की श्रेष्ठता श्रीर उपयोगिता को शहरा कर लिया है तो हमें उसके प्रयोग से नित-नृतन श्राश्चर्यों का श्रनुसव हए विना न रहेगा। जैसे जैसे वह अनुभव होगा वैसे वैसे हमारी श्रद्धा और भी दढ़ होती जायगी । श्रहिसा की साधना केवल कवायद से नहीं हो ्रसकती। चित्त-वृत्ति को ही निर्मल निश्स्वार्थ निरिभमान राग-द्वेष से ्रिहीन बनाने की जरूरत है। इसी में से श्रमोघ वल उत्पन्न होता हैं: श्रीर उसके प्रयोग के पथ पर भी प्रकाश पहता जता है। गांधीजी किसी किताब को पढ़कर हमें श्रिहंसात्मक संप्राम का मार्ग-दर्शन नहीं कराते हैं। श्रपने चित्त को उन्होंने श्रिहंसामय बना लिया है। इसलिए उन्हें फौरन ही उसका सरल मार्ग सूम जाता है। हम भी तभी गांधीजी के सच्चे श्रनुयायी कहला सकते हैं, जब खुद श्रिहंसा के इस दिन्य प्रदेश में पहुँचकर उसकी करामात से जनता को परिचित श्रीर प्रभावित करें। ऐसे प्रयोग से ही श्रहंसा-शास्त्र का निर्माण होगा।

हिंसात्मक श्रीर श्रहिंसात्मक बलों पर भरोसा रखने वाले लोगों की मान्यता में एक बढ़ा भेद दिखाई पड़ता है। एक को मनुष्य प्रकृति की मूलभूत सत्-प्रवृत्ति पर विश्वास है तो दूसरे को उसमें श्रविश्वास या शंका है। जिसको विश्वास है वह तो निराश श्रीर हतोत्साह होने के श्रवसर पर भी श्रपने श्रन्तस्य श्रेम पर श्रद्धट भरोसा रखकर प्रयोग करता चला और श्रन्त में देखेगा कि सामने वाले का हृदय वदल गया है। क्योंकि उसका मगडा व्यक्ति से नहीं व्यक्ति के अवगुर्गों से और क्रप्रवृत्तियों से है। इसलिए वह समूचे व्यक्ति का नाश नहीं चाहता. क्योंकि ऐमा करना उस ज्यक्ति के गुर्णो और शक्तियों का भी नाश करना है. जोकि समाज की एक बढ़ी हानि और एक जबरदस्त हिंसा है। इसके विपरीत जो व्यक्ति यह मानता है कि मनुष्य प्रधानतः स्वार्थी है. दबकर ही वह किसी श्रन्छे काम में प्रवृत्त होता है वह श्रहिंसा की महत्ता को सहसा नहीं समक सकता श्रौर उसकी अपयोगिता को भी श्रनुभव नहीं कर सकता । कम्युनिस्ट श्रौर गांधीवादी के विश्वासों में जो बड़ा श्रन्तर मालूम होता है वह यही कि गांधीवादी मनुष्य प्रकृति की मूलभूत सत्-प्रवृत्ति को मानता है श्रोर कम्युनिस्ट इस विषय में श्रविश्वासशील या शंकाशील है। 🗲

इसका कारण- मुक्ते यह मालूम होता है कि जहां कम्युनिस्टों का अनुभव और अवलोकन सीमित और एकदेशीय है, वहा गांधीवाद की जह में एक बढ़ा आध्यात्मिक तत्त्व हजारों वर्षों की साधना, अनुभव और अवलोकन भरा हुआ है। यह सही है कि सामाजिक और राष्ट्रीय पैमाने पर अहिंसा को एक बल और अस्त्र के रूप में संगठित करके उसके प्रयोग करने का उपक्रम संसार के इतिहासों में गांधीजी ने ही पहली बार किया है। परन्तु इसकी मर्यादित सफलता ने भी दुनिया को यह दिखा दिया है कि श्रहिंसा राष्ट्र के श्रान्ति रिक श्रीर बाहरी का को निबटाने में हिंसा का स्थान जरूर ले सकती है। श्रहिंसा की विजय का श्राधार मनुष्य की चित्त-शक्ति में है, जहां कि हिंसा-वल का श्राधार शरीर है। ज्यों-ज्यों हम चित्त-शक्ति के मान्नाज्य में प्रवेश करते जायंगे त्यों-त्यों हमें श्रहिसा के चमत्कार श्रीर बल का श्रनुभव होता जायगा। जरूरत इस बात की है कि हम चित्त-प्रदेश में शोध-प्रयोग करें। यदि कम्युनिस्टों या सोशिलस्टों की समम में श्रहिसा की निरप-वाद उपयोगिता बैठ जाय तो फिर 'सर्वोदय' श्रीर 'साम्यवाद' की कल्पना में कोई कहने लायक श्रन्तर नही रह जायगा, बल्कि 'साम्यवाद' या 'वर्गहीन समाज' की जगह 'सर्वोदय' शब्द श्रीपक सार्थक श्रीर मावास्मक दिखाई देगा।

#### ६ : समाज-व्यवस्था के आधार

सामाजिक श्रादर्श को समस लेने के वाद श्रव हम भावी समाज-,व्यवस्था के श्राधार खोज ले तो श्रव्छा रहेगा।

मनुष्य सृष्टि में यों एकाकी उत्पन्न हुआ है, परन्तु गोल बनाकर रहना उसकी प्रकृति मालूम होती है। पशुत्रों में भी, जिनका जीवन मनुष्य से श्रधिक प्राकृतिक है, यह प्रवृत्ति पाई जाती है, कुछ तो श्रपनी प्रकृति से व कुछ प्राकृतिक श्रवस्थाश्रों से मनुष्य व्यक्ति से जाति, समृह में परिणत ग्रीर कुटुम्ब में विकसित हुग्रा। उसकी उन्नति या विकास का इतिहास देखने से पता चलता है कि व्यक्ति ने श्रवतक जो क्रेड अगति की है वह गोल, जाति, कुटुम्ब समाज में ही, इनमें रह कर ही, इसके जिए जीवन का श्रेष्ठतर भाग लगा करके ही। उसमें जिन गुर्गो और शक्तियों का विकास हुआ है वह हरगिज न हुआ होता यदि वह अवतक एकाकी ही रहा होता। श्रौर तो ठीक वह श्रकेला रहकर जिन्दा भी रह पाया होता कि नहीं, इसमें भी सन्देह है। इस तरह व्यक्ति और समृह या समाज इस प्रकार परस्पर श्राश्रित, परस्पर सहायक तथा प्रक हो गये हैं कि एक के विना दूसरे की स्थित की पृष्टि व प्रगति की कल्पना ही नहीं, की जा सकती। फिर भी ऐसे अवसर आ ही जाते हैं ज़व यह विवेक और निर्खय करना पहता है कि दोनों में से कौन बड़ा है, किसे प्रधानता दी ज़ाय । इसमें निश्चय ही व्यक्ति को, श्रेष्ठ मानना पड़ेगा; क्योंकि प्रकृति ने स्यक्ति को उपजाया है, समाज को नहीं।

समाज पीछे से मनुप्य ने अपने लिए, भले ही प्राकृतिक अवस्थाओं क स्फूर्तियों से प्रेरित होकर ही सही, बनायां है। चुंकि उसने अबतंक श्रपनी सारी उन्नति समाज में श्रीर समाज द्वारा ही की है, श्रतः वह उसे छोड़ नहीं सकता, परन्तु केन्द्र में व्यक्ति ही रहेगा समाज उसकी परिधि है व रहेगा। व्यक्ति की उन्नति समाज का ध्येय है व समाज-हित हैं विक्त का कर्तव्य है। पूर्ण रूप से सामाजिक वन जाना, समाज की श्रात्माएँ श्रपनी श्रात्मा में मिला देना व्यक्ति की उन्नति की चरम सीमा है। ज्यक्ति को इस दरजे तक ग्रपनी उन्नति करने की श्रद्यकृतता श्रीर द्वविधा देना व उसे इस योग्य बनाना समाज के निर्माण का उद्देश्य है। जब व्यंक्ति, कुटुम्ब, ससूह, जाति या समाज बनाता है तब वह श्रपनी स्वाधीनता श्रोर सुख एक श्रंश तक कम करके ही ऐसा करता व कर सकता है। चूंकि इस त्याग में वह भारी लाभ व हित समकता है इसे वह स्वेच्छा से व खुशी-ख़ुशी कर सकता है श्रीर इसे त्याग न कहकर कर्तन्य कहता है। जैसे-जैसे सामाजिक हित की सीमा बढ़ती जाती है वैसे-ही-वैसे इस सुख-स्वतन्त्रता के त्याग की मात्रा भी बढ़ती जाती है। यह त्याग किसी-न-किसी सामाजिक व्यवस्था नियम के रूप में करना पड़ता है। श्रीर चूंकि यह स्वेच्छा से होता है उसे बन्धन नहीं मालूम होता । मनुष्यों की इस त्यागशीलता या कर्तव्य-भावना पर ही समाज की 'स्थिति व उन्नति निर्भर करती है। यदि मंतुष्य व्यक्तिगत लाभालाभ पर ही सदेव दृष्टि रक्खे तो समाज एक दिन न चल सके. फलतः किसी दिन 'व्यक्ति भी एक च्र्या नहीं टिक सकेगा।'

चूं कि न्यक्ति व समाज इतना परस्पर सम्बद्ध, गुंथा हुआ है कि हमें ऐसी ही न्यवस्था व योजना करनी होगी जिससे न समाज के कारण न्यक्ति की उन्नित रुके, न न्यक्ति के कारण समाज की सुरिचितता व न्यवस्था में वाधा पहे। दोनों परस्पर सहायक व सखा वनकर ही रहे, विधातक व विनाशक न बनने पार्य। वे कौन-से नियम व सिद्धान्त हैं जिनके अवलस्वन से यह कार्य मंजी-मांति सिद्ध हो सके?

इसके जिए पहले हमें मनुष्य के त्याग व भोग की सीमा निश्चित करनी होगी; क्योंकि यदि भोग की छोर भ्यान न दिया जायगा तो वह सुख या तृष्ति अनुभव न करेगा, अतः हो सकता है कि उसके जीवन का एक महान आकर्षण जुष्त हो जाय जिससे उसे जीवन में कोई रस न मालूम हो पाये। इधर त्याग पर जोरन दिया जायगा तो समाज की स्थिति

व प्रगति श्रदक जायगी, समाज की जंड ही सूख जायगी। व्यक्तियों की स्वेच्छा से किये त्यागरूपी मधुर जीवन-रस से ही समाज लहलहाता है। इसके लिए इस यह सामान्य नियम स्थिर कर सकते हैं कि मनुष्य उतने भोग भोगे जितने समाज के हित में वाधा न पहुंचाते हों व समाज मनुष्य से उतना त्याग चाहे जितना उसकी रचा, स्थिति, न्यवस्था, सुदृदता ने लिए परम श्रावश्यक हो, श्रीर जो न्यक्ति मुख्यतः ख़शी-ख़शी देना चाहे । इसमें दबाव व जबरदस्ती से जितना कम काम लिया जायगा उतना ही समान-जीवन श्रधिक सरल, सुखद श्रीर संतोषपद होगा। व्यक्ति समाज को अधिक देकर उससे कम लेने की प्रवृत्ति रक्खेगा व बढावेगा तो समाज उसके बढ़ते में उसे श्रधिक भोग की सुविधा देने की श्रीर प्रवृत्त होगा, फिर भी व्यक्ति उससे लाभ नहीं उठावेगा; क्योंकि उसनें किसी लालच से त्याग नहीं किया है. बल्कि कर्तव्य की व श्रम तथा श्रेय की भावना से ही किया है। इसी तरह समाज यदि न्यक्ति को अधिक चूसने की प्रवृत्ति रखने लगेगा तो न्यक्ति उसके प्रति विद्रोह करने के लिए मजबूर व तैयार हो जायगा: क्योंकि उसने समाज श्रपने चुसे जाने के लिए नहीं बनाया है। अपनी स्थित व उन्नति के श्रन कुल समाज का रूप बनाना, स्थिर करना, बदल देना उसके प्रधिकार की बात है। श्रवः एक तो इस नियम के पालने में सचाई व हार्दिकता होना जरूरी है व दूसरे किसी प्रकार के दवाव, जबरदुस्ती, वलात्कार को प्रोत्साहन न मिलना चाहिए। इन दो सुदद सिद्धान्तों पर इसकी नींव वहें मजे में ढाली जा सकती है।

इस नियम से ज्यक्ति व समाज का परस्पर सम्बन्ध तो नियमित हो गया, परन्तु अभीतक न्यवहार में सुगमता न पैदा हुई। मनुष्य किस अनुपात से समाज से ले श्रीर किस अनुपात से उसे दे ? दूसरे शब्दों में कितना श्रम या कर्म वह करें व कितना सुख या भोग वह भोगे व समाज के संचालन में उसका क्या व कैसा हिस्सा रहे ? इसका निर्णय हमें ब्यक्ति की इच्छा, शक्ति व योग्यता के आधार पर करना होगा; क्योंकि भोग का सम्बन्ध उसकी इच्छा या श्रमिताषा से है। श्रम या कर्म उसकी शक्ति पर व समाज की व्यवस्था तथा संचालन में उसका योग-दान, उसकी योग्यता पर अवलम्बित रहता है। भोग हमें श्रमा-वश्यक रूप से रोकना नहीं है। शक्ति पर इतना ज्यादा जोर पढ़ने देना कि मनुष्य यक जाय, मुनासिब, वांछनीय और हितकर नहीं है, और ख्रुयोग्य के हाथ में समाज की व्यवस्था त सब्बालन देना समाज को खरत-व्यस्त कर देना है। अतः भोग अर्थात सुख-साधन की व अम यो कर्म-शक्ति की तथा योग्यता व सम्यता के नाम की कम-से-कम व अधिक-से-अधिक सीमा बना देना उचित होगा। कम-से-कम भोग की हमें गारण्टी व अधिक-से-अधिक जो तय कर दियाजाय उसकी सुविधा करनी होगी। कम-से-कम अम या कर्म अवश्य किया जाय, इस पर जोर देना होगा व अधिक-से-अधिक के लिए प्रोत्साहन व कददानी की व्यवस्था करनी होगी। इसी तरह कम-से-कम योग्यता अनिवार्य रूप से चाही जायगी व अधिक-से-अधिक का सत्कार किया जायगा व ऐसी योगता आप्त करने-कराने की सुविधा देनी व करनी होगी।

जीवन विकास के पथ पर भली-मांति विना विध्न-बाधा के चल सके, यह भोग की न्यूनतम सीमा हुई, व जीवन सुखी सन्तुष्ट व तेजस्वी हो यह अधिकतम सीमा हुई। कम-से-कम ह घएटा (शारी-रिक या मानसिक) श्रम न्यूनतम, व = घएटा श्रम अधिकतम सीमा स्खना अनुचित न होगा। इसी तरह श्रम, साचरता, सुस्वास्थ्य योग्यता की कम-से-कम नाप रहनी चाहिए। इसकी अधिक-से-अधिक मर्यादा ठहराना असाध्य मालूम होता है। शक्ति-भर काम, आवश्यकतानुसार भोग व श्रमशील का समाज-व्यवस्था में दखल यह मजे का सूत्र बन सकता है। शक्ति या सामर्थ्य मनुष्य में स्वभावतः ही श्रलग-श्रलग दर्जे का होता है; परन्तु भोग की इच्छा सबमें प्रायः एक-सी होती है। श्रतः सत्ता व भोग का बटवारा समानता की भूमिका पर व काम या श्रम का बटवारा शक्ति की नींव पर करना उचित होगा। इसका यह अर्थ हुआ कि भोग व सत्ता का सबको समान अधिकार हो, समान सुविधा हो व काम उनकी शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार ले लिया जाय। यह बहुत स्वामाविक व्यवस्था वन सकती है।

# ७ : भारत का सन्देश

तो अब सवाल यह है कि मार्त कब ऐसी व्यवस्था बनाने में संपत्त होगा ? कब वह दुनिया में उसे फैलाने के लिए तैयार होगा ? यह बहुत कुछ इस बात पर 'श्रवलंबित है कि भारत की शासन सत्ता किनके हाथों को होगी कि अभी को महास्माजी, पंक्नेहरू, सरदार पटेलें बाक राजेन्द्रअसाद सरकार के विश्वाता हैं के इन्में पंक जवाहर लिलें

संमाजवाट की आदर्श रखने वाले और महात्माजी उनसे एक-ंकदंम आगे, अपिरिग्रह के पुलारी हैं। ऐसी दशा में यह वेखटके कहां का संकतां है कि हमारी सरकार में सर्वसाधारण की ही श्रावाज प्रवत रहेगी. धन-बल' श्रीर शस्त्र-बल की नहीं । धन-बल ें या पूंजीवाद भारत में है भी नहीं। धनियों के द्वारा एक किस्म ंका सर्व-साधारण का शोषण जरूर होता है, धनी ख़द श्रपने को धन-बल पर बहा ज़रूर मानते हैं। दूसरे भी धन-बल के कारण - धनियों से दबते हैं, पर फिर भी पू'जीवाद भारत में नहीं है। पू'जीवाद के मानी हैं संगठित धन-वल श्रीर उसका वहां की सरकार पर श्रमित प्रभाव, जिसका फल हो धनियों का दिन-दिन धनी वनते जाना श्रीर गरीबों का दिन-दिन गरीब बनते जाना। यह हाजत भारत में नहीं है। फिर यहां के न्यापारी या धनी श्रयवा जमींदार स्वराज्य-संग्राम में भी ·योग देने लगे हैं श्रीर सरकार की स्थापना के समय उन्होंने श्रपनी महत्ता या प्रभाव जमाने का प्रयत्न नहीं किया। यदि करते भी तो वे सभी सफल होने की श्राशा रख सकते थे, जब कोई बाहरी स्वतन्त्र पूँजीवादी राष्ट्र उनकी पीठ पर होता । विटिश साम्राज्य को शिकस्त देने के बाद शायद ही कोई राष्ट्र इनकी सहायता करने के लिए तैयार होगा; दूसरे यहां के न्यापारी या धनी इतने मूर्ख श्रीर देशद्रोही नहीं हैं. जो ऐसे समय दूसरे राष्ट्रवालों से मिलकर जयचन्द्र का काम करें। इसिनए सुक्ते तो यह श्राशंका विलक्कत नहीं है कि स्वराज्य-सरकार में पूंजीवादियों की प्रवलता होगी और सर्व-साधारण जनता को फिर श्रपनी पहुंच करने के लिए दूसरी लड़ाई लड़नी होगी. या जन-क्रान्ति करनी होगी श्रौर यदि करनी पढी भी तो जिस शक्ति ने ससंगठित साम्राज्य को ढीला कर दिया, वह क्या मुही-भर पूंजी-पतियों के कोलाहुल या प्रभाव से दब जायगी ?

शस्त्र-बल या सेना-बल यों तो किसी के पास भारत में रहा नहीं है, हां देशी नरेशों के पास थोड़ी-सी सेना है। वे शस्त्र-बल के प्रति-निध कहे जा सकते हैं। लेकिन इसके बल पर वे भारतीय सरकार का शंग बनने में सफल नहीं हो सकते। हां, वे श्रपनी जान श्रलवत्ता बचा लेना चाहते हैं। सो यह अधिकांश में श्रवलम्बित है उनके हिन्द-सरकार-सम्बन्धी रुख पर। यदि उनकी स्ववहार सहालुभूति-पूर्ण रहां, तो उनकी सुरहा का स्वयास लोगों को स्वाभाविक तौर पर

ृरहेगा ही। यदि उन्होंने इस समय बेरुखापन दिखाया तो उस ्रेसमय वे श्रपने लिए सहानुभूति पाने की श्राशा कैसे रख<sub>ं</sub>सकते , हैं ? इसके श्रलावा, देशी नरेशों की संख्या बहुत है और उनमें इस बात , पर एका होना सुरिकल हैं कि भारत में जनता की खौर जनता के नेताओं ्षी इच्छा के खिलाफ श्रपना राज्य जमा विया जाय । शुरूश्रात में एका हो भी जाय तो श्रस्तीर में बटवारे के या बड़ा राजा चुनने के समय . श्रापस में मगड़ा हुए विना न रहेगा। श्रीर ऐसे देशभवत राजा भी हैं, जो श्रभी से ऐसी किसी क़-योजना का हृदय से विरोध करते हैं श्रौर करेंगे।

इससे यह अच्छी तरह सिद्ध हो जाता है कि जो सरकार हमारी .वनी है, वह जनता की बनाई हुई है और उसी का बोलवाला उसमें है। और जब कि घोर युद्ध श्रीर कान्ति के दिनों में सस्य-प्रधान श्रीर अहिंसात्मक साधनों से सफल्ता मिली है वब सरकार श्रोर, समाज की बुनियाद इन्हीं पर पड़नी स्वाभ।विक है। श्रीर जिसके मूला-भार सत्य श्रोर श्रहिंसा हैं, वह नि सन्देह पूर्ण स्वतन्त्रता की इसारत होगी। मले ही शिखर तक पहुँचने में काफी समय लगे; पर उसकी ब्रुनियाद श्रोर खम्भे उसी को जच्य करके खड़े किये जायंगे। इस तरह सन्नी श्रोर पूर्णः स्वतन्त्रताः की श्रोरः शीघ ले जानेवाली सरकार श्रौर ऐसी ही समाज की रचना का नमूना, यह संसार को भारत की नजदीकी देन है-दूसरे शब्दों में पूर्ण स्वतन्त्रता श्रीर उसके दो वंदे पाये सत्य श्रीर श्रहिसा के वल पर ख़ड़े समाज का प्रत्यत्त ढांचा, यह भारत का सन्देश संसार के लिए है। यह रूस के सन्देश से बदकर है।

प्रव हम रूसी और भारतीय सन्देश अब हम रूसी और भारतीय सन्देश की जरा तुलना कर लें। रूस ने साम्यवाद या कम्युनिज्म का नमूना संसार की दिखाया है। वह श्रादर्श समाज में किसी सरकार की श्रावश्यकता नहीं मानता । वह ए जी-वाद को या सम्पत्ति के असमान बटवारे की समाज की सारी बराई की जुड़, मानता है । इसलिए उसकी श्रादशै सरकार में किसानों श्रीर मजदूरों की ही पहुंच है, धनी मानी लोग उससे महरूम रक्ले गये हैं। उनकी सरकार, में मत देने का अधिकार उसी को है, जो खुद काम करता हो। ज़ों ठलुए बैठे,रहते हैं, या दूसरों की कमाई पर गुलक्के उदाते हैं, उनकी

कोई आवाज सरकार में नहीं है। सम्पत्ति का समान वटवारा करते की गरज से उन्होंने किसी को खानगी मिल्कियत रखने का श्रीभ-कार नहीं रक्खा है-श्रमी कुछ समय तक पुराने लोगों को श्रपनी सम्पत्ति रख छोडने का श्रपवाद कर दिया गया है; पर सरकार में उन्हें राय देने का अधिकार नहीं है। इसके श्रलावा जमीन-जायदाद, केल-कारलाने सब राज्य के श्रधीन कर दिये गये हैं। काम करने के एवज में नकद पैसा किसी को नहीं मिलता। सरकार की श्रीर से टूकान सुली हुई हैं, वहां से रसद-कपड़े वगैरा जरूरी चीजें सबको मिल जाती हैं। च्यापार श्रीर उद्योग-धन्धे भी सरकार के ही श्रधीन हैं। श्रादर्श समाज में उन्होंने सब तरह की हिंसा का वहिष्कार माना है; किन्तु श्रभी सन्धि-काल में, हिंसा-वल की श्रावश्यकता सरकार में समनी गई है। समाज-रचना में ईश्वर श्रीर धर्म के लिए कोई जग़ह नहीं रक्ली गई है श्रीर विवाह-प्रया को उठाकर स्त्री-पुरुष सम्बन्ध को बहुत घाजादी है दी है। एक स्त्री का कई पुरुष से श्रीर भिन्त-भिन्त स्त्री-पुरुपो का भिन्न-भिन्न स्त्री-पुरुषों से सम्बन्ध रह सकता है। सन्तति के पालन-पोषण व शिच्रण का भार राज्य पर है।

जहांतक सर्व साधारण के सुख सुविधा-स्वतन्त्रता से सम्बन्ध है, उससे पहले की शासन-प्रणालियों की श्रपेता यह निस्सन्देह बहुत दूर तक जाती हैं। साधन श्रोर ठीक-ठीक जानकारी के श्रभाव में यह राय कायम करना श्रमी कठिन हैं कि वह प्रयोग रूस में कितनी सफलता के साथ हो रहा है। श्रन्छा तो यह हो कि हमारी राष्ट्रीय सरकार की श्रोर से एक शोधक-मण्डल भारत से रूस को भेजा जाय श्रोर वहां वह सभी दृष्टियों से मवीन प्रयोगों का श्रध्ययन करे श्रोर फिर उससे यहां लाभ उठाया जाय। फिर भी शासन के दुनियादी उस्तों के गुण-दोष पर विचार करके हतना निस्सन्देह कहा जा सकता है कि साम्यवाद पिछले तमाम बादों की श्रपेणा, सामाजिक स्वतन्त्रता में, बहुत श्रागे का कदम है। किन्तु साथ ही वह पूरा कदम नहीं है।

पिछ्ने ने खों में हमने देखा है कि जबतक सत्य और श्रहिसा को स्लाधार न माना जाय और हन पर असल न किया जाय तबतक पूर्ण और सच्ची स्वतन्त्रता का श्राना और निम्ना कठिन है। इसके श्रलावा प्रक और वात है, जिसमें सोवियट-प्रणाली श्रन्ति है। सामाजिक श्रन्य- जस्या, विषमता या श्रशान्ति की श्रम्ता जह सम्पत्ति का श्रमान

बटवारा नहीं, बर्लिक परियह की बृत्ति हैं। साधारण आवश्यकताओं से श्रिषिक सामग्री श्रपने पास रखना ही श्रसली बुराई हैं। दूरदर्शी विचारकों ने इसे चोरी कहा है। समान बटवारे के मूल में भोगेच्छा श्रौर उसके फल-स्वरूप कलह शेष रह जाता है। पत्तान्तर में, श्रपरिग्रह दोनों की जड़ में कुठाराधात करता है। समान बटवारा एक ऊपरी इलाज है; श्रपरिग्रह मनुष्य की इच्छा पर ही संयम लगाना चाहता है। एक बाहरी बन्धन है; दूसरा भीतरी विकास। समान बटवारा जीवन के माप-द्यड पर कोई केंद्र नहीं लगाता, सिर्फ सम्पत्ति के समान रूप से बट जाने का निर्णय उसे चाहिए। इसके विपरीत श्रपरिग्रह जीवन की साधारण श्राव-रयकताश्रों तक ही मनुष्य को परिमित बना देना चाहता है। श्रतएव इसमें मनुष्य के लिए स्वेच्छा-पूर्वक त्याग, संयम श्रौर उसके फल-स्वरूप सामाजिक तथा वैयन्तिक स्वतन्त्रता श्रिषक रहेगी।

पूर्ण-स्वतन्त्रवादी में श्रीर समाजवादी में एक यह भी श्रन्तर है कि पहला अहिंसा को शब्द से लेकर अन्त तक अनिवार्य और अटल मानता है। यह कहना कि संक्रमण-काल में श्रहिंसा श्रनिवार्य है, यही नहीं बल्कि वह अन्तिम अस्त्र है. पूर्ण-स्वतन्त्रतावादी की समक्त में नहीं श्राता । श्रापद्धर्म के रूप में जो बात स्वीकार की जाती है उसके सम-र्थन का और प्रचार का उद्योग कहीं नहीं किया जाता--श्रधिक-से-श्रधिक-उसका तात्कातिक बचाव-मात्र किया' जा सकता है, श्रीर उसे श्रन्तिम श्रस्त्र की महत्ता तो हर्गिज नहीं दी जा सकती। श्रंतिम श्रस्त्र के मानी हैं सर्वोपरि श्रस्त्र । एक श्रोर हिंसा को सर्वोपरि श्रस्त्र मानना, श्रीर व्यवहार में भी उसका इसी तरह इस्तेमाल करना, इस बात में कैसे श्रद्धा पैदा कर सकता है कि हां. समाजवाद की श्रन्तिम श्रवस्था में हिंसा का पूर्ण श्रमाव रहेगा ? श्रहिंसा का वास्तविक लाभ श्रौर श्रसली महत्त्व तो, श्रधिकांश रूप में, संक्रमण-काल में ही है; क्योंकि जबतक . श्राप समाज को श्रहिंसा श्रीर सत्य की दीचा नहीं दे सकते तबतक श्राप किसी-न-किसी रूप में सरकार-शासक-संस्था-को स्वीकार किये बिना नहीं रह सकते. जो कि साम्यवाद के आदर्श के विरुद्ध है। और यह श्राशा करना भी श्रभी तो न्यर्थ-सा मालूम होता है कि जबरदस्त श्रीर ें होर हिंसा-बब के द्वारा एक क्रान्ति हो। उसी प्रकार यह श्राशा करना भी व्यर्थ-सा ही है कि हिंसा-बल के द्वारा आज भी शासन-संस्था का संचालन होता हो, फिर भी समाज में अहिंसा दिन-दिन बढ़ती ही

जायगी। समाज में ब्रहिंसा तो तभी बढ़ सकती है, जब समाज के नेता शासन के सूत्रधार, अपने जीवन में उसे परमपद दें; श्रहोरात्र उसके प्रचार में रत रहें, उससे भिन्न या विपरीत भावों का उत्साह श्रीर यज अपनी साधना श्रीर म्यवस्था के द्वारा न बढ़ने दें; बाहरी बज से किसी को न दबाया जाय, बल्कि भीतरी परिवर्तन से मनुष्य श्रीर समाज को जँचा उठाया जाय, शान्ति-प्रिय बनाया जाय। इसके विपरीत यदि श्रमणी जोग खुद ही, उसके दाये-वायें हाथ सभी, मुँह से श्रागे के लिए श्रहिसा का नामोच्चारण करें, पर किया में सर्वदा हिंसावादी रहें तो इस पर कौन तो विश्वास करेगा श्रीर किस तरह समाज में हिंसा-वृत्ति का जोप हो सकता है ? यह तो जहर पिजाकर श्रमर बनाने का श्राश्वासन देना हैं। जहां श्रसहिष्णुता इतनी वड़ी हुई हो कि विरोधी मत तक नहीं प्रकाशित किया जा सकता, सो भी जोकमत के बज पर नहीं, बिक जेजसाने श्रीर पिस्तीज के बज पर, वहां हिंसा के नाश की बात एक मखौज ही समसी जा सकती है। मुसे तो ये वार्ते परस्पर-विरोधी श्रीर एक-दूसरे का घात करनेवाजी मालूम होती हैं। श्रस्तु।

ईरवर श्रीर धर्म पर पहले सिवस्तर विचार हो ही चुका है। यहां तो सिर्फ हतना ही कहना काफी होगा कि रूस की नकल हिन्दुस्तान में नहीं हो सकती—महज इसिलए नहीं कि दोनों जगहों की परिस्थितियों में ही श्रन्तर है, बिल इसिलए भी कि समाजवाद के माने गये उस्तों में ही श्रन्वत तो कमी है श्रीर दूसरे उसके साधन भी शुद्ध श्रीर श्रादर्श तक ले जानेवाले नहीं हैं। इस कमी को प्रा करना भारतवर्ष का काम होगा। वह संसार को समाजवाद का नमूना नहीं, बिल पूर्ण-स्वतन्त्रता की कालक दिखावेगा। सत्य श्रीर श्रिहिंसा उसके पाये होगे श्रीर श्रपरि-अह उसका न्यावहारिक नियम। वह सिर्फ श्रमीरों की जगह गरीवों का राज्य नहीं कायम करेगा, सिर्फ तख्ता नहीं उत्तर देगा, बिल सर्वोंदय का प्रयत्न करेगा—शासन-संस्था बनेगी श्रीर रहेगी तो ऐसी कि किसी वर्ग-विशेष या जाति-विशेष से द्वेष न होगा, श्रीर जब शासन-संस्था को मिटाने का समय श्रा जायगा तब कोई किसी का हाकिम या शासक नहीं रहेगा, बिल स्व अपने-श्रपने घर के राजा रहेंगे श्रीर होंगे। यही संसार को भारत का सन्देश होगा।

#### ्**६ :** भारत की स्वतन्त्र सरकार <sup>-</sup>

तो स्वतन्त्र भारतकी जनतन्त्री सरकार केंसी होनी चाहिए ? वह जनवाको सरकार होनी चाहिए; फिर भी वह ऐसी न हो जिसमें किसानों चौर मनदूरों के चलावा किसी की पहुंच घौर गुनर ही न हो। उसमें राय देने का अधिकार केवल 'अम' पर नहीं, विक 'सेवा' पर हो। आलस्य, परोपजीवन, निकम्मापन, तिरस्कृत हो । श्रम, उद्योग, काम्, सेवा का श्रादर-मान हो। संप्रह की जगह पर श्रपरिप्रह या त्याग उच्चता की कसोटी हो । मापा, संस्कृति श्रादि के श्राधार पर प्रान्त या सुवों की रचना हो । वे श्रपनी शासन या समाज-व्यवस्था में स्वृतन्त्र हों श्रीर् यही नियम तथा प्रवृत्ति ठेठ गांव तक में पहुँचाई जाय । हर गांव श्रपने हर भीतरी काम में स्वतन्त्र हो; सिर्फ दूसरे गांवों की अपेना से ऊपरी सत्ता के अधीन हो। अपने काम और विकास के लिए वह स्वतन्त्र हो च्योर यों सव गांव परस्पर सहयोगी हों। यही नियम कुटुम्ब, धन्धा श्रीर व्यक्ति पर भी चरितार्थ हो। हर शख्स श्रपने काम में स्वतन्त्र, दुसरे की श्रपेना से सहयोगी श्रोर संयमी हो। हर चीज श्रपनी जरूरत के लिए स्वाश्रयी श्रोर दूसरे के सम्बन्ध में पराश्रयी हो। सेना कुछ काल तक रखनी पड़ेगी; पर वह स्थायीं नहीं, राष्ट्रीय-स्वयंसेवक-सेना हो। उसका काम अपने ही लोगों को या पढ़ौसियों को दवाना, दराना श्रोंर हड्पना नहीं; विल्क भीवरी श्रीर वाहरी श्राक्रमणों या ज्याद्वियों से देश और समाज को रचा करना होगा। पुलिस हिफाजत के लिए श्रीर ज़ेलें श्रपराधियों के सुधार के लिए होंगी । उनके भाव राष्ट्रीय सेवा के होंगे. न कि तनख्वाह पकाने थ्रांर जोर-जुल्म करने के । शिक्ता सार्व-. जनिक हो-योग्य थ्रोर समर्थ नागरिक वनाने के लिए. न कि कारकन. गुलाम और गली-गली भटकने वाला वनाने के लिए । स्त्री-पुरुप, गरीव-श्रमीर सब समान-रूप से शिचा पाने के सुस्तहक हों। समाज श्रीर सरकार में, सार्वजनिक जीवन में, मनुष्य-मात्र में समान श्रिधिकार हों। पेशे या जन्म के कारण कोई अञ्चत या नीच न समका जाय। ज्यापार-धन्या व्यक्तिहित के लिए नहीं वित्क देश-हित थार समाज-हित के लिए हो । व्यापार-उद्योग श्रीर भिन्न-सिन्न देशों में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता होगी; पर उनकी भ्रान्तरिक भावना भ्रार वृत्ति स्वार्थ-साघना की न रहेगी। भनी, ब्यापारी, उद्योगपति, श्रपने को माजिक नहीं द्रस्टी समर्से । 'सत्य

श्रीर श्रहिंसा के द्वारा पूर्ण स्वतन्त्र , होना ; नागरिकता, का ध्येय हो । मनुष्य-यन्त्र को पूरा काम मिलने के बाद जड-यंत्रों से काम लेने का . वियम रहे। देश की श्रावश्यकता से श्रधिक होने पर ही कचा माज वाहर भेजा जा सके। और घरेल उद्योग-धन्धों में जो चीजें न वन सकें श्रीर जिनकी राष्ट्र के लिए परम श्रावश्यकता हो उन्हीं के लिए बढ़े कल-कारखाने खोले जायं । सुख्य उद्योग सरकार के तत्त्वावधान में चलें । ब्यापार-उद्योग स्पर्धा श्रौर मालामाल होने के लिए नहीं विलक समाज की सुविधा, सामाजिक श्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो। हर व्यक्ति हर काम अपने लिए नहीं वल्कि समाज के लिए करेगा। अपने काम में वह स्वतन्त्र तो होगा पर उसका जीवन श्रपने लिए नहीं वल्कि समाज के लिए होगा। जमीन का मालिक गांव रहेगा। किसान केवल श्रपने ही नहीं गांव के हित में जमीन जोतेगा श्रीर पैदावार का उपयोग करेगा। खेती के .खर्च और उसकी साधारण आवश्यकता से श्रधिक जो रकम बचेगी उसका नियंत श्रंश लगान के रूप में लिया जायगा । मनुष्य की साधारण श्रावश्यकताश्रों के नियम बना दिये जायंगे श्रीर उससे श्रधिक श्राय या बचत पर राज्य-कर लगाया जायगा । जर्मी-दारों और साहुकारों की पद्धति उठा देनी होगी और गांव की पंचायत की तरफ से किसान श्रादि प्रसंगीपात सहायता देने की व्यवस्था कर दी नायगी । गिरी, पिछड़ी श्रीर जरायमपेशा नातियों के सुधार के लिए विशेष प्रयत्न किया जायगा। धार्मिक स्वतन्त्रता ग्रौर सहिष्णुता रहेगी। ईरवर श्रोर धर्म के सम्बन्ध में कोई विधि-निषेध न होगा। हां, जीवन को नियमित वनाने पर अलबत्ता पूरा जोर दिया जायगा। विवाहित जीवन श्रौर कुटुम्ब रहेगा; पर वह शरीर सुख श्रौर स्वार्थ के लिए नहीं, नैतिक और सामाजिक उन्नति तथा आत्मिक सुख के जिए होगा। स्वार्थ नहीं बल्कि समाज सेवा का एक लच्य होगा। दबाव नहीं , बल्कि निर्भयता सबकी एक वृत्ति होगी। प्रत्येक, कुटुम्ब और गांव को आव-श्यक ग्रन्न, दूध, घी, फल, साग, बस्त्र, , शिचा, श्रीवधि, स्थान, जल-चायु चादि भरण-पोषण, शिक्या और रचण की सामग्री अवाब रूप से मिलती रहे—ऐसा प्रबन्ध होगा। रेल, तार, जहाज, डाक देश को लूटने के लिए नहीं, बल्कि देश की सुविधा, आराम और उन्नित के लिए होंगे। आमा आबाद करने और बसाने का श्रीविक उद्योग होगा, शहरों को फैबाने का नहीं । सारांश यह कि मनुष्य-जीवन और जीवन-व्यवस्था

श्वरत, सुगम श्रीर सुँखंकर रहे, इस बात की श्रीर विशेष ध्यान रक्खा जायगा।

मेरी ससम के अनुसार, भीरत की स्वतन्त्र सरकार की कार्य-दिशा ऐसी होनी चाहिए, और ईश्वर ने चाहा तो यही रहेगी।

## १० : ग्राम-रचना

श्रपनी सरकार बनते ही सबसे पहले आम-रचना की श्रोर ध्यान गया है। श्रमी गांव जिस तरह बसे हुए हैं उसमें न तो कोई तरीका ही दीख पड़ता है, न सफाई का ही ध्यान रक्खा गया है। मकानों में काफी हवा और प्रकाश नहीं रहता । गांव श्रासपास की जमीन से कुछ ऊ'चाई पर होने चाहिए'। कतार श्रीर सिलसिले से मकान बने हों, रास्ता काफी चौड़ा हो, पनाले हों, गोबर श्रीर खाद के लिए पूर्व या दत्तिस दिशा में एक जगह सुकर्रर हो। मनुष्य के पाखाने श्रीर पेशाब का कोई उपयोग गांवों में नहीं होता । इसलिए खेतों पर चलते-फिरते पाखानों का प्रबन्ध हो और यह नियम रहे कि कोई सिवा बीसार के इधर-डधर पाखाने न बैठे। पशु-शाला भी स्वच्छ-सुघड़ रहे। ग्राम-पाठशाला में पशु-रचण श्रीर पशु-चिकित्सा भी पढ़ाई जाय। खेती श्रीर उद्योग-धन्धों का पुस्तकीय श्रीर श्रमली ज्ञान कराया जाय । सर्व-साधारण का एक उपासना-मन्दिर रहे । उपासना ऐसी हो. जिसमें सब धर्मी-मजहबों श्रीर जातियों के जोग श्रा सकें। घर में श्रपनी-श्रपनी विशिष्ट पद्धति से पूजा-भर्चा करने की स्वाधीनता प्रत्येक न्यक्ति श्रीर कुदुम्ब को रहे।' गांव की एक पंचायत हो. जिसमें सभी जाति-पांति श्रीर पेशे के बालिग लोगों को चनाव का श्रधिकार हो श्रीर प्रतिवर्ष उसका चुनाव हुआ करे। प्रतिनिधि-मण्डल की. पंचायत की बैठक नियत समय पर हो. जिसमें आपस के जहाई-मताई, स्वच्छता, श्रीषित्र, पाठशाला, उपासना-मन्दिर, गोशाला, खेती-सुधार त्रादि ग्राम-सम्बन्धी संभी विषयों पर विचार और निर्णय हो । श्रन्थाय श्रीर श्रत्याचार की अवस्था में हलके की बढ़ी पंचायत में श्रपील हो। कई गांव मिलकरे इसके हों और कई हलके मिलकर तहसील। इसी तरह कई तहसील . मिलकर जिला और जिलों से प्रांत ब्रादि हों। प्रान्त-विभाजन भाषा और संस्कृति के आधार पर हो । माम-सम्यता के विकास की स्रोर पूरा ज्यान विया जाय । प्रामों के कारण स्वतंत्रता विखरी हुई रहती है। शहरों के

कारण प्रक जगह एकत्र हो जाती है। सत्ता या स्वतंत्रता जितनी ही एकत्र या केन्द्रित होगी उतनी ही जनता या सर्व-साधारण की प्रा-धीन्ता वढेगी। नगरों की वृद्धि से घनी श्रावादी, कुटिजता, कृत्रिम साधन, श्रनीतिमय जीवन, दुर्ज्यसन श्रीर परावलिम्बता बढ़ती है। इसके विपरीत श्राम-जीवन में सरलता, स्वामाविकता, स्वावलम्बन, सुनीति श्रीर सुजनता का विकास होता है।

प्रत्येक गांव की जमीन निश्चित हो श्रीर वह श्रावश्यकतानुसार अत्येक कुटुम्ब में वँटती रहे। मनुष्य के जीवन का—रहन-सहन का—एक -साधारण नमूना बना लिया जाय श्रीर उसके श्रमुसार सबको सब वार्ते सलभ कर दी जायं। जमीन में किसान सब तरह की श्रावश्यक चीजें पैदा करें और अपनी श्रावश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद उन्हें वेचें। ज्ञगान सिर्फ उतना ही हो, जितना छोटी या बड़ी पंचायतों के खर्च आदि के लिए जरूरी हो या बचत का एक उचित श्रंश-मात्र लिया जाय । किसान खुद ही नियत समय पर पंचायत में लगान दे आया करें। जुडाई-मगुंदे या श्रन्याय-श्रत्याचार की श्रवस्था में ही पंचायत किसी के जीवन में हस्तक्षेप करे। परस्पर सहयोग का भाव प्रवत्त हो। हूध-घी की इफरात हो। कोई चीज गांव के बाहर तभी जाय, जब इसकी श्रावश्यकता गांववालों को न हो या दूसरे गांववालों का जीवन इसके विना कठिन और ग्रसम्भव होता हो। पंचायत या राष्ट्र के खर्च के श्रवावा और किसी प्रकार का कर या लगान किसान पर न हों, यों पंचायत का सब काम नियमाधीन हो। परन्तु यदि कोई ऐसा नियम किसी प्रकार बन गया हो जिससे लोगों का श्रहित होता हो, या श्रनीति-मय हो, तो व्यक्तियों को उसे तीहने का श्रिधिकार हो, बशर्ते कि वे उसकी सजा,पाने को तैयार हों। ऐसे कान्न-भंग का श्रविकारी वही मनुष्य हो सकता है, जो सब दशाओं में श्रीर नियमों का पूरा-पूरा पालन करता हो। प्राम में एक पुस्तकालय हो, जिसमें प्रान्त के श्रद्धे त्राज्ञबार, भानतीय तथा राष्ट्रीय भाषात्रों की श्राम पुस्तकें, मासिक पत्र हुई और उसके जिए कोई फीस न रहे।

हुठ नार उत्तक कि कि कार्ड कि मुच्च, फिर हिन्दुस्तानी, फिर किसी जाति-पाति या पेशे की मानुष्य, फिर हिन्दुस्तानी, फिर किसी जाति-पाति या पेशे का माने। अपने प्राम-सम्बन्धी कर्त्तव्यों का प्रास्त करते हुए सी वह इसके, सहसील, जिला, प्रान्त या देश-सम्बन्धी कर्त्तव्यों के पालन में उदासीन न रहे। राष्ट्र या प्रास्त की

प्रकार पर वह सबसे पहले दौड़े । ग्राम-कार्यों में वह स्वतंत्र और विश-कार्यों में परस्पराश्रित रहे। उसके जीवन में श्रावश्यकता की प्रधानता रहे, शौक की नहीं । सुनद्रता, कला और सुघड़ता का वह शेभी हो: पर विलासिता. क्रत्रिमता श्रीर इच्छाश्रों का गुलाम नहीं । तम्बाकू, श्रफीम, इन दुर्ज्यसनों को वह छोड़ दे और चाय, काफी को गांव मं न घ़सने दे। वह परिश्रमी श्रौर कार्य-रत हो--ठलुश्रा, श्रालसी श्रीर वेकार नहीं । शारीरिक श्रम ही उसका जीवन होने के कारण श्रातग न्यायामशाला या खेलो की उसे श्रावश्यकता न हो। खेतों श्रीर जंगलो में काम करना उसके लिए न्यायाम, मनोरंजन, श्रौर कमाई सब एक साथ हों। खेती से जब फुरसत मिले तो वह कपड़े, रस्सी, टोकरी. मकान तथा श्रीजार-बनाई में श्रपना समय लगावे। कताई घर-घर में हो श्रीर बनाई गांव-गांव में । नमक, दियासलाई श्रीर मिट्टी का तेल-इन तीन चीजों को छोडकर शेष सब चीजें प्रायः प्रत्येक ग्रामवासी श्रपने गांव में पैदा कर ले। बननेवाले, जुता बनानेवाले, लकड़ी का काम करनेवाले अलहदा हों भी तो उनसे किसी प्रकार की घरणा न करे । गन्दगी और बुराई से नफरत हो, न कि किसी व्यक्ति या जाति से। गांव के कामों के लिए मजदूरी की प्रथा न हो बल्क एक-दूसरे के सहयोग से खेती-बाडी के तथा सामाजिक काम होते रहे। अव्वल तो जमीन और धन्धों का बँटवारा या प्रवन्ध ही इस तरह होगा कि जिससे गांव में या श्रासपास किसी को श्रपना पेट भरने के लिए चौरी. डाका श्रादि न करना पड़े: फिर भी जबतक ऐसी स्थिति। न हो जाय तबतक गांव के युवक खुद ही बारी-बारी से गांव की चौंकी देते रहें । सब जगह भावश्यकता-पूर्ति ही सुख्य उद्देश्य हो--इंसलिए नमक, तेल, दिया-सलाई, रुई श्रादि गांवों में सहज ही न श्रानेवाली चीजों के श्रलाका श्रीर चीजों की खरीद-विकी स्वभावतः नहीं के वरावर होगी। इससे उन्हें सिक्के, नीट श्राहि की जरूरत भी बहुत कम रह जायंगी। जीवन के लिए भावरयक प्रायः सब बातीं की साम्निध्य होगा, इसलिए नैतिक जीवन अपने-आप अच्छा और फ चा रहेगा क्योंकि जब जीवन की आवश्यकताओं का स्वामाविक और सीघा मार्ग रुक जाता है तभी मनुष्य नीति और सदाचार से गिरने सगता है। श्रंग्रेजी राज्य में भारत का जितना नैतिक सधःपतन हुआ है उतना न तो मुसलमानों के काल में था, न उससे पहले । बल्कि चन्द्रगुप्त के काल में तो यहां मकानों में

ताले तक न लगते थे। सरकार अपनी व जनता की हो जाने के बाद हर गांव की यह स्थिति हो सकती है कि न मकानों में ताले लगें, न गांव में चौकी देनी पड़े।

कैसा लुभावना है यह गांव का दृश्य । क्यों न हम श्राज ही से ऐसे गांव वनाने में श्रपना दिमाग श्रीर दिल दौड़ावें ?

#### ११ : उपसंहार

यहां तक हम ने स्वतन्त्रता के सच्चे स्वरूप, उसके प्रकाश में समाज व शासन-व्यवस्था के वास्तविक श्राधार व उनके साधनो की सरसक जानकारी प्राप्त कर ली। इससे हमें श्रपने व समाज के जीवन की सच्ची दशा व उनके प्रति श्रपने कर्तव्यों का भी भान हुआ। श्रव उपसंहार में हम इतना श्रीर देख लें कि भारत के सामने इस समय प्रधान समस्या क्या है श्रीर वह कैसे हल हो सकती है। इस समय केन्द्र में कांग्रेसी या राष्ट्रीय सरकार है। विधान-सभा के पूर्ण हो जाने पर सञ्ची व पक्की सरकार बनने की हालत में हम अपने को पावेंगे। प्रान्तों में लोकप्रिय सरकारें काम कर रही हैं। सब के सामने तात्कालिक प्रश्न है देश की भीतरी दशा को ठीक करना और रही-सही गुलामी के वन्धनों को तोड फेंकना। यदि योजना के श्रवुसार हम ठीक-ठीक चल सके, श्रीर लीगी मगढ़े शान्त हो गये तो दो साल में हम श्राजादी का उत्सव मना सकेंगे-इसमें मुक्ते कोई सन्देह नहीं मालूम होता। यो तो भीतरी दशा सुधारने में हमें वर्षीं परिश्रम करना पढेगा; लेकिन श्राजाद हिन्द्रस्तान की वास्तविक सरकार बनने में जल्दी कामयाब हो सकेगी।

भीतरी न्यवस्था में यह प्रश्न सामने श्रायमा व श्रारहा है कि उसका स्वरूप समाजवादी हो या गांधीवादी श्रथवा जनतावादी या डा॰ भारतम् कुमारप्पा के शब्दों में गाँववादी ? दूसरे शब्दों में, श्रापको केन्द्रीकरण की श्रोर जाना है या विकेन्द्रीकरण की श्रोर ? समाजवाद का निश्चित परिणाम होगा केन्द्रीकरण, जब कि गाँधीवाद विकेन्द्रीकरण चाहता है। प्ंजीवाद व साम्राज्यवाद की मुख्य बुराई है केन्द्रीकरण, वह समाजवाद में कायम रहतीं है। वदे पैमाने पर माज बनाना याने बदे-बदे कारखाने रखना, केन्द्रीकरण का ही नम्मा है। यदि हमें जनता के केवल ऊपरी सुख व समानता की ही श्रोर देखना हो तब तहे

समाजवाद से कुछ हद तक हमारा काम चल जायगाः, परन्तु यदि हमें उसे स्त्रावलम्बी, सतेज, आत्म-विश्वासी, आत्म रचक, निर्भय, न्याय-परायगा. शान्ति-प्रोमी. बनाना हो तो समाजवाद उसमें लंगड़ा साबित होगा। उसकी पूर्ति गाँधीवाद से ही, पूर्ण स्वतन्त्रता का जो आदर्श इस पुस्तक में उपस्थित किया गया है, उससे तो हो सकती है। जब तक हम सम्पत्ति श्रीर सत्ता दोनों की व्यवस्था में विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त से काम न लेंगे तब तक हम जनता में सच्ची शान्ति, समता व स्वतन्त्रता का राज्य न स्थापित कर सकेंगे। इस ज्यवस्था में जो भी सरकार बनेगी वह शासक-मण्डल नहीं, व्यवस्थापक मण्डल रहेगी या यों कह लीजिए कि वह जनता व समाज के इस्टी के रूप में काम करेगी। श्रादर्श समाज में सम्पत्ति तो रहेगी ही श्रीर उसकी व्यवस्था समाज को करनी पड़ेगी। यह दो तरह से हो सकती है: एक तो ख़द सरकार कुछ सम्पत्ति की ट्रस्टी बने, दूसरे कुछ की रहा का भार व्यक्तियों पर ही रहने दे। मूलभूत उद्योग-उत्पादन के साधन ( Key Industries) सरकार के नियन्त्रण में रहें, दूसरे काम-धन्धे लोगों के हाथों में रहें व चलें। ये लोग उनके मालिक नहीं. ट्रस्टी रहें। श्रर्यात् ट्रस्ट के दो रूप हुए-एक सामृहिक या सामाजिक -रूप, दूसरा वैयक्तिक रूप। श्राज भी कानून में द्रस्टियों पर कुछ जिम्मेवारियाँ हैं, जिनका पालन करने के लिए द्रस्टी राज-नियमानुसार बंधे हुए हैं। श्रादर्श व्यवस्था में भी जी व्यक्ति छोटे-बटे काम-धन्धे करेंगे वे राज-व्यवस्था के श्रवुसार उनके ट्रस्टी होंगे श्रीर राज-नियमानु--सार उसका सञ्चालन करते हुए श्रपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। हाँ, ्ट्रस्ट-कानून में श्रलबत्ते जरूरी सुधार करने होंगे।

फिर भी श्रादर्श या भावी समाज व्यवस्था के बारे में श्राज तो हम एक कल्पित चित्र ही पेश कर सकते हैं। बुनियादी उसूल ही श्रसली चीज है, व्यवस्था व योजनाश्रों के स्वरूप व कानून तो हमारी विकसित स्थितियों के श्रनुसार बदलते रहेंगे। श्राज तो हमारे लिए यह निर्णय कर जेना जरूरी है कि हम केन्द्रीकरण की श्रोर बढ़ें या विकेन्द्रीकरण की श्रोर ? पूर्ण स्वतन्त्रता का श्रादर्श हमें विकेन्द्रीकरण की श्रोर ही

<sup>ें ्</sup>रायरन्तुः इसं्प्रुस्तक केटपढ़ खेने मात्र. से हमारे उद्देश्य, की - सिद्धि नहीं हो जायगी।

वह तवतक नहीं हो सकती जवतक श्रपने विचार या ज्ञान के श्रनुकृत हमारा श्राचरण नहीं होता । जानकारी या ज्ञान बहुत हो गया, विचार बहुत श्रच्छे हैं, भावनाएँ बहुत छुद्ध श्रीर ऊँची है, परन्तु श्राचरण व पुरुषार्थ यदि वैसा नहीं है तो वह उस खजाने की तरह है. जिसका ताला बन्द है। उससे न श्रपने को ही विशेष लाभ होता है. न जन-समाज को ही। इसके विपरीत यदि हम कार्य तो वहुतेरे करते रहें, किन्तु यदि वे ज्ञान-युक्त नहीं हैं. विवेक श्रीर विचार-पूर्वक नहीं किये जाते हैं तो उसका परिगाम भी पहाड खोदकर चूहा निकालने के बराबर हो जाता है; क्योंकि यदि निर्णय श्रापका ठीक नही है. कार्य-प्रणाली निर्दोप नहीं है, कार्य-ब्रम विधिवत् नहीं है, मूल-प्रेरणा शुद्ध नहीं है तो श्रपके कार्य का फल हरगिज ऐसा नहीं निकल सकता जिससे श्रापके या समाज के जीवन का विकास हो, उनकी गति स्वतंत्रता या सम्पूर्णता की श्रोर वढे । जेसा श्रापका संकल्प होगा, वैसे ही श्राप श्रपने कार्य की फलतः श्रपने को बनावेंगे । संकल्प तभी श्रन्छा हो सकता है जब चित्त शुद्ध हो। चित्त-शुद्धि का एक ही उपाय है. राग श्रीर हेप से श्रपने को कपर उठाना । कहा ही है---

'क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकर्गो।'

अर्थात्—सफलता वाहरी साधनों पर नहीं, बल्कि मनुष्य के सत्य पर यानी खुद्ध बुद्धि और खुद्ध भाव पर श्रवलम्बित है।

ऐसी दशा में पाठक यह समसने की भूल न करें कि इस पुस्तक को पट लिया और यस अपना कर्त क्य पूरा हो गया,। बल्कि सच पूछिए तो उसके बाद उनका कर्त क्य श्रारम्म होता है। यदि इसके हारा उन्हें अपने जीवन की ठीक दिशा मालूम हो जाय, और उन्हें अपना कर्त क्य सूफ जाय तो तुरन्त ही उन्हें तद्युक्त अपना जीवन कम बनाने में तत्पर हो जाना चाहिए। उसके बिना उन्हें न इस पुस्तक का, न अपने जीवन का ही सच्चा स्वाद मिल सकेगा। उन्हें जान लेना चाहिए कि जीवन कोई खिलवाड़ या मनोरंजन अथवा आमोद-प्रमोद की वस्तु नहीं है। वह बहुत गम्भीर और पवित्र वस्तु है जो हमें बरसों की संस्कृति के साथ विरासत में मिली है और हमें, सच्चे और अच्छे उत्तराधिकारी की तरह, उसकी शुद्धि और वृद्धि करनी है। जिस प्रकार एक विद्यार्थी जी-जान से सचिन्त रहकर परीचा की तैयारी करता है, या वह पिला—जिसकी जवको का ब्याह होता हो, एक च्या की भी विश्रान्ति या

निश्चिन्तता के विना, एक के बाद दूसरे कार्य में लग जाता है,उसी तरह एक मनुष्य जबतक एक नियत कार्यक्रम लेकर श्रपने जीवन की बनाने के लिए छटपटायगा नहीं तबतक सम्पूर्णता श्रीर स्वतन्त्रता तो दूर, मन्ष्यता की शुरूत्रात भी उससे नहीं हो सकती। श्रतएव मेरी उन तमाम भाई-बहनों से, जिनके हाथ में यह पुस्तक पड जाय, साग्रह प्रार्थना है कि वे प्रस्तकों के साथ ही महापुरुषों के जीवनों को भी पढें। सहापुरुष इसी लिए आते हैं कि अपने महान् उदाहरण श्रीर कर्म-कोशल के द्वारा जगत् और जीवन को कर्म की सच्ची दिशा दिखावें। प्रस्तकें पढ़ने से विचार-जागृति होती है. किन्त महापुरुषों का प्रत्यन्न जीवन श्रौर उनका सम्पर्क हमें तदनुकुल जीवन बनाने की श्रोर ले जाता है श्रोर हमारा वर्षों का कार्य महीनों श्रीर कभी-कभी तो मिनटो में पूरा हो जाता है । हम सिद्धांत, श्रादर्श तथा ज्ञान की बहुतेरी बातें जान श्रीर मान तो लेते हैं; परन्तु हमें अनकी सचाई का. वास्तविकता का. या व्यावहारिकता का इत्मीनान महापुरुषों के जीवनों से ही श्रव्छी तरह होता है। पुस्तक तो उनके अनुभव या श्राविष्क्रत ज्ञान का एक जह श्रीर अपूर्ण संग्रह-मात्र हो सकती है। इसिलए जीवन बनाना हो, जीवन को सुखी, स्व-तंत्र और सम्पूर्ण बनाना हो तो. श्रपने काल के महाप्रक्षों के प्रत्यच जीवन को पढ़ो, उनके स्फ्रतिंदायी सम्पर्क श्रीर संसर्ग से श्रपने जीवन में चैतन्य को श्रनुभव करो एवं श्रपनी-श्रपनी श्रात्मा को विश्वातमा में मिला दो । योग-साधक श्ररविन्द ने नया खुब कहा है-

'हें ये तीनों एक—ईश, स्वातन्त्र्य, श्रमरता; श्राज नहीं तो कभी सिद्ध होगी यह समता।' श्रोर श्रो, मानव! कब तेरे जीवन में यह समता सिद्ध होगी?

## परिशिष्ट भाग

#### १: 'जीव' क्या है ?

'जीव' के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न विचार प्रचलित हैं। यहां हम उनको संत्रेप में जान लें। यों शरीरवद्ध चेतन्य जीव कहताता है। कुछ जोग कहते हैं—''परमात्मा के तीन गुण या विशेषण हैं—सत्, चित् श्रानन्द। जीवात्मा में सिर्फ दो सत्-चित् हैं। जीव सुख-हु: खमय है। जीव श्रण (विन्दु), परमात्मा विसु (सिन्धु) है। वाज लोगों के मत में परमात्मा की संकुचित केन्द्रस्थ शहन्ता का नाम ही जीव है। कुछ की राय में देश-काल से मर्यादित परमात्मा जीवात्मा है। शंकराचार्य की सम्मति में शरीर तथा इन्दिय-समूह के श्रध्यच श्रीर कमंफल के भोक्ता श्रात्मा को जीव कहते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि माया के परिणामस्वरूप स्थूल श्रीर सूच्म शरीर सहित श्रात्मा जीव कहलाता है। गीता के श्रनुसार जीव परमेश्वर की पराशकृति श्रर्थात् उस्कृष्ट विभूति या श्रंश है। इसे चेत्रज्ञान व प्रत्यगात्मा भी कहते हैं। जैन धर्म में जीव श्रात्मा का वाचक है। वे जीव को सामान्यतः दो प्रकार का मानते हैं: वह (संसारी) श्रीर सुक्त। वेदान्त के श्रनुसार श्रन्तःकरण से घिरा चैतन्य जीव है।

श्रह ते मत में जीव स्वभावतः एक है, परन्तु देहादि उपाधियों के कारण नाना प्रतीत होता है। परन्तु रामानुजन्मत में जीव श्रनंत हैं, वे एक दूसरे से सर्वथा पृथक् हैं। माध्व मत में जीव श्रज्ञान, मोह, दुःख, भयादि दोषों से युक्त तथा संसारशीज होते हैं। निम्बार्क-मत में चित् या जीव ज्ञान-स्वरूप है। वल्जम-मत के श्रनुसार जब भगवान को समण करने की इच्छा उरणन्न होती है तब वे श्रपने श्रानंदादि गुणों के श्रंशों को तिरोहित करके स्वयं जीव-रूप प्रहण कर लेते हैं।

श्री किशोरलाल मश्रुवाला ने 'जीवन-शोधन' में जीवात्मा पर-मात्मा का भेद इस प्रकार बताया है—चैतन्य दो प्रकार से हमें उपलब्ध होता है—एक तो सजीव प्राणियों मे देखा जाने वाला, दूसरा स्थावर, जंगम तथा जब्-चेतन सारी सृष्टि में व्याप्त । शास्त्रों में पहले के लिए जीव श्रथवा प्रत्यगात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है, श्रीर दूसरे के लिए परमात्मा परमेश्वर, ब्रह्म श्रादि नाम दिये गए हैं। दोनों की विशे--षताएं इस प्रकार हैं:

#### प्रत्यगात्मा

१--विषय-सम्बन्ध होने से ज्ञाता, कर्त्ता श्रीर भोक्ता है।

२-कामना व संकल्प युक्त है।

३-पाप-पुरवादि तथा सुख-दुःखादि के विवेक से युक्त अतएव जिस है।

४-ज्ञान-क्रियादि शक्तियो में श्रह्म श्रथवा मर्यादित है।

**४-पूर्ण स्वाधीन नहीं है।** 

६-इसकी मर्यादाएँ नित्य बदलती रहती हैं। अतः स्वरूप दृष्टि से नहीं, बल्कि विकास अथवा सापेच दृष्टि से परिणामी है।

ें -७- 'मैं' रूप से जाना जाता है।

#### परमात्मा

१-विषय व प्रत्यगातमा दोनों का उपादान कारण-रूप ज्ञान-क्रिया-शक्ति है। ज्ञातापन, कर्त्तापन तथा भोक्तापन के भान का कारण श्रथवा श्राश्रय है।

२-कामना अथवा संकल्प' (अथवा न्यापक अर्थ में कर्म) फल-प्राप्ति का कारंग है और इस अर्थ में कार्य-फल-प्रदाता है।

३-अलिस है।

४-श्रमंत और श्रपार है।

**४-तंत्री या स्त्रधार है।** 

६-अंपरियोमी है और परि-यामों का उत्पादक कारण हैं।

े ज्यान है। जिस्से काना जाती है ज़ीर इसेलिए ति रूप से

सम्बोधित होती है।

च-उपास्य, पुच्य, बरेयय और शरेयय है।

मिलि के अनुसीर परिमालमा की दी प्रकार की प्रकृतियाँ अथवा स्वभाव हैं-एंक अपर प्रकृति और दूसरी पर प्रकृति । अपर प्रकृति के आर्ट प्रकृति के भेद विश्व मे दिखेदि देते हैं-एंस्वी, जैसे, वीधु, अमिन तथा अकिशी-देन महाभृतों के रूप में तथा मन, बुद्धि श्रौर श्रहंकार के रूप में श्रयांत् इन श्राट प्रकारों में से परमातमा के स्वरूप के साथ कम-से-कम एक स्वभाव दसकी श्रपर प्रकृति के रूप में जुड़ा हुशा दोखता है। इसके सिवा पर-मातमा का एक पर-स्वभाव भी, विश्व में जहां-जहां श्रपर प्रकृति विदित होती है वहां-वहां, सर्वत्र उसके साथ ही रहता दिखाई देता है।

'ज्ञानेश्वरी' में वताया गया है कि श्रात्मा जब शरीर में परिमित ही मतीत होता है उसकी श्राफत के कारण वह मेरा (भगवान का) श्रंश जान पहता है। वायु के कारण समुद्र का जल जब तरंगाकार हो उल्लाता है तो जैसे वह समुद्र का थोडा-सा श्रंश ही दिखाई देता है वैसे ही इस जीव-लोक में मैं जड़ को चेतना देने वाला, देह में श्रहन्ता उप-जाने वाला जीव जान पडता हूं।

'गीता-मन्थन' के श्रनुसार पानी के जुदा-जुदा विन्दु जिस प्रकार पानी ही हैं, श्रीर श्रतग होने पर भी शामित हो सकते हैं उसी तरह जुदा-जुदा जीव रूप दिखाई देने वाले पदार्थ भी उस श्रच्युत ब्रह्म के यों कहना चाहिए कि श्रंश ही हैं।

रामकृष्ण परमहंस कहते हैं—लोहे व चुम्वक की तरह ईश्वर व जीव का सम्बन्ध है। लोहा साफ होगा तो चुम्वक उसे मट खीच लेगा। जीव माया से घिरा रहने के कारण ईश्वर के निकट नहीं जा सकता। जिस प्रकार खोत के जल में एक लाठी या पटरी खड़ी कर देने से वह दो भाग में (जल में व जल के ऊपर) दो दीख पड़ती है, उसी प्रकार अखण्ड परमात्मा माया रूपी उपाधि के द्वारा दो (जीवात्मा व परमात्मा) दीख पड़ता है। पानी का खुलबुला जैसे जल ही से उठता है, जल ही पर ठहरला है खीर जल हो में लोग हो जाता है वैसे ही जीवात्मा व परमात्मा एक ही है। भिन्नता केवल बड़े व छोटे की, आश्रय व खाश्रित की है।

आमतौर पर जीव उसे कहते हैं जिसमें चलन-तलन-किया दिखाई पड़े। ये जीव चार भकार के हैं (१) उद्भिज — पृथ्वी को फोड़कर निकलते वाले जैसे बूच, वनस्पति आदि, (२) स्वेदज — प्रसीने या नमी से पैदा होने वाले जैसे कूमि, कीट आदि, (३) अग्डल — अग्डा फोड़ कर निकलने वाले जैसे सुर्गे, कब्तर, प्रची आदि और (४) अरायुज — यानी मिछी या जेर को खोलकर निकलने वाले, जैसे प्रसु, मनुष्य आदि। प्रश्नी पर मनुष्य सुर्वोद सुर्वोद का विकास सुबसे

श्रिषक पाया जाता है। कई योनियों-श्रेणियों में भटकता या विकास पाता हुआ जीव मनुष्य योनि में श्राता हैं; किन्तु वह श्रज्ञान, कामना, व कर्मों के कारण ऊँ ची-नीची योनियों में श्रमता हुआ, श्रपनी वास्तविक गति को नहीं जान पाता। वह दुर्जंभ माना जाता है। मनुष्य इस नर-देह में ही सुकृत का श्रिषकारी है। इसजिए इसका श्रीर भी महत्त्व है।

## २ मानव-जीवन को पूर्णता

वहुत कम लोग ऐसे हैं जो कभी इस बात का विचार करते हैं कि मानव-जीवन क्या है श्रौर उसकी पूर्णता के क्या मानी हैं ? किसी साहित्य-सेवी से श्राप पुछिए कि श्राप साहित्य-सेवा क्यों करते हैं तो वह या तो यह जवाव देगा कि सुक्ते साहित्य-सेवा प्रिय है. या यह कहेगा कि सभे लिखने का शौक है। कोई शायद यह भी कहे कि जीविका के लिए: परन्तु शायद ही कोई यह उत्तर दे कि मानव-जीवन को पूर्णता की तरफ ले जाने में सहायक वनने के लिए । मनुष्य श्रामतौर पर खाने-कमाने या मौज-मजा करने में निमर्ग है। इससे भिन्न या श्रागे के जीवन के बारे में विचार करने के मांमद में वह नहीं पडता। साहित्य-रचना हो, कला-कृति हो, देश-सेवा हो, चाहे सरकारी नौकरी या स्वतंत्र धन्धा हो, इनके करने वालों में विरत्ते ही ऐसे होंगे जो जीवन को, जीवन--विकास को, लच्य करके इन कामों में पढ़े हों। उदर-पृतिं श्रीर श्रामोद--प्रमोद में ही उनके जीवन का सारा ज्यापार सीमित रहता है। उनके सख या त्रानन्द की कल्पना इससे त्रागे नहीं जाती। शारीरिक या भौतिक सुख से श्रागे बढें भी तो मानसिक श्रानन्द में जीवन की इति-श्री मान लेते हैं। एक मनुष्य की तरह जीवित रहने, मानवीचित गुणों, शक्तियों की वृद्धि और विकास, मनुष्यता के विरोधी या विघातक दोषों, दुर्गु शौं श्रीर कमजोरियों का हास करना, इन वातों का कोई स्वतंत्र महत्त्व श्रीर स्थान है-इसकी तरफ बहुत कम लीग ध्यान देते हैं। वास्तविक जन्य कों भूलकर जीवन के किसी र्यंग को पकड़े बैठे रहते हैं, जिससे उनका जीवन एकांगी, संकुचित श्रीर हुद बना रहता है। जब हमारी श्राकींचा ही उच्च झौर पूर्ण नहीं है तो न इमारी वृत्ति उदार श्रीर विशाल हो सकती है, न विचार ही दूरगामी, न्यापक ग्रीर चतुर्मुख हो सकते हैं; श्रीर न कर्म ही खुँढं, देहं, शुक्त श्रीर प्रगतिशील हो सकते हैं । जिस प्रकार किसी बीज में सारा पौधा, प्रवप, फेंब और फिरें नयें

बीज समाविष्ट रहते हैं उसी प्रकार मानव-जीवन के बीज—आस्मा—में उपने, बढने, फूलने-फलने और फिर नये वीज निर्माण करने का गुण, प्रवृत्ति और किया छिपी रहती है। जरूरत है अनुकूल परिस्थिति और वातावरण की, उचित संगोपन और लाजन-पालन की। अतएव मनुष्य को ध्यानपूर्वक लगन के साथ जो कुछ करना है वह तो इतना ही है कि बाह्य परिस्थिति को अनुकूल बनावे। इसका यह अर्थ हुआ कि वह दुराई में से अच्छाई, असत् में से सत्, अन्धकार में से प्रकाश को पाने और पकडने का प्रयत्न करे। इसी का नाम जीवन-संघर्ष है। छोड़ने और पाने के प्रयत्न का नाम ही संघर्ष है। जीवन में, प्रकृति में, पल-पल में निरंतर संघर्ष है, इसीलिए, प्रगति, विकास और वृद्धि है। इसका अन्तिम परिणाम है पूर्णता।

संघर्ष में मनुष्य कई बार थक जाता है, हार जाता है, निराश श्रोर उत्साहहीन हो जाता है। इसका कारण यह है कि वह श्रसत् श्रोर श्रंध-कार के बजाय सत् श्रोर प्रकाश से मिड जाता है, जिसे छोड़ना है उसी को प्रहण करने लगता है। यह श्रम श्रोर श्रज्ञान हो उसकी थकान श्रोर हार के मूल में होता है। जब मनुष्य भटक जाता है, विकास की, विशा-जाता की श्रोर से संकोच श्रोर चुद्रता की श्रोर श्राने लगता है, मुक्तता से बन्धन में पडने लगता है तब भी, दर श्रसल, वह चुनाव में ही गलती कर जाता है।

सही चुनाव मनुष्य उसी अवस्था में कर सकता है जब वह वस्तुओं और व्यक्तियों को अपने शुद्ध, असली रूप में देख पावे, देखने की प्रवृत्ति रक्खे। इसके लिए बुद्धि का निर्मल और मेदक होना जरूरी है। भेदकता निर्मलता का ही परिगाम है। बाहरी आवरण कई बार अमो-त्पादक और गुमराह कर देने वाला होता है। विभिन्न तो वह होता ही है। अतप्व जिसे अन्तर्दिष्ट नहीं है वह चुनाव में अक्सर ग़लती कर जाता है और गलत जगह संघर्ष कर बैठता है, जिसका परिगाम होता है पराजय और निराशा।

जब हम असत् और अंधकार से संघर्ष करते हैं तब हम बन्धनों से मुक्तता की ओर जाते हैं, क्योंकि असत् और अन्धकार ही तो बन्धन हैं। बन्धन से मुक्ति पाने की क्रिया ही संघर्ष है। असत् से सत् की, अन्धकार से प्रकाश की विजय का ही नाम शान्ति है। सत् और असत् के चुनाव में जो अन्तर्हन्द्र होता है, वही अशान्ति है। चुनाव के पहले श्रीर गलत जुनाव के पश्चात् श्रशान्ति होती है। जुनाव सही हुआ है तो संघर्ष में उत्साह, बल और प्रसन्तता रहती है और शान्ति मिलती है। जिस कमें के श्रादि, मध्य श्रीर श्रन्त में प्रसन्तता रहती है वह स्त्रकमें है श्रीर वही शान्ति दे सकता है। कमें का ही दूसरा नाम है संघर्ष। जगत् श्रनन्त चेतन, निरंतर गतिशील परमाणुश्रों से बना है। श्राप सांस भी लेंगे तो उन परमाणुश्रों के व्यापार में कुछ घका लगता है। यही संघर्ष है। श्राप चलेंगे श्रीर दौडेंगे तो परमाणुश्रों पर, वस्तुश्रों पर और व्यक्तियो पर, स्थूल श्रीर सूचम रूप से कम श्रीर ज्यादा प्रतिचात होगा। श्रापकी गति जितनी तीन्न होगी उतना ही तीन्न प्रतिचात श्र्यात् संघर्ष होगा। श्रापन्त किया है और शान्ति परिणामदायी संघर्ष का नाम क्रान्ति है। क्रान्ति क्रिया है श्रीर शान्ति परिणाम है। परम शान्ति का ही दूसरा नाम जीवन की पूर्णता है। पूर्णता में ही परम शान्ति है। सत् के श्रखण्ड प्रकाश श्रीर संप्राप्ति को ही जीवन की पूर्णता कहते हैं।

#### ३ : सुख का स्वरूप

यदि हम मनुष्यों से पूछें कि संसार में नुम क्या चाहते हो, तुम्हारे जीवन का उद्देश क्या है, तो तरह-तरह के उत्तर मिलेंगे। धन, वैभव, राज्य, पुत्र-संतित, कीर्ति, मान, सम्मान, पद-प्रतिष्ठा मुक्ति, ईश्वर प्राप्ति, शान्ति, सुख, श्रानंद, ज्ञान, इनमें से कोई एक जच्य वे श्रपना बतावेंगे। मनुष्य संसार या जीवन में जो कुछ करता है वह इन्हीं से प्रेरित होकर करता है। विचार करने से ये सब जच्य या उद्देश्य दो भागों में बँट जाते हैं—शारीशिक, मौतिक, या ऐहिक तथा मानसिक, पारमार्थिक या श्राध्यात्मिक। धन से लेकर पद-प्रतिष्ठा तक के उद्देश मौतिक व मुक्ति से लेकर ज्ञान तक विषय श्राध्यात्मिक कोटि में श्राते हैं। यदि मनुष्य के जीवन के इन भिन्त-भिन्न उद्देश्यों के लिए किसी एक ही सर्व-सामान्य शब्द का प्रयोग करना चाहें तो 'सुख' कह सकते हैं।

समाज में यह धारणा प्रचितित है कि भौतिक या सांसारिक सुल— इसी जन्म के लिए आध्यात्मिक व पारलीकिक सुल अगले जन्म या इस जन्म के बाद को अवस्था से सम्बन्ध रखता है। यह सही हो या गालत, यह निर्विवाद है कि मनुष्य जिस-तरह का भी सुल चाहता हो उसके लिए उसे उद्योग या परिश्रम अपने वर्तमान जीवन में ही करना पहता है। जिस जब्म को लेकर वह चलता है, उसी की सिद्धि में उसे -श्रपने जीवन की कृतार्थता मालूम होती है।

यह निश्चित है कि श्रापकों जो कुछ करना है वह श्रपने इस छोटे जीवन में तो जरूर ही कर लेना है। श्रागे दूसरा जन्म मिलने वाला होगा तो उसमें भी जरूर किया जायगा। परन्तु श्राप वर्तमान जीवन में तो हाथ-पर-हाथ रक्खे नहीं चेंठ सकते। साथ ही श्रापका उद्देश्य श्रापके प्रयत्नों से ही सफल हो सकेगा। यदि ईश्वर की छुपा हुई भी तो वह वर-सात की तरह एकाएक श्राकाश से नहीं वरसती। श्रतः श्रापके प्रयत्न के स्वरूप में ही किसी व्यक्ति या समूह के द्वारा उसके फल की पूर्ति ईश्वर करता है। इस विषय में श्राप तटस्थ, उदासीन, निष्क्रिय या ग्राफिल उसी दशा में रह सकते हैं, जब श्रापने ऐसा कोई लक्ष्य या उद्देश्य श्रपने जीवन का नहीं बनाया हो, या उसे छोड दिया हो।

सुख चाहे, सांसारिक हो या श्रासिक, बहुत कम मनुष्य संसार में ऐसे मिलेंगे, जिन्हें उस सुख की यथार्थ करपना हो, उस सुख के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान हो। श्रिधकांश लोग तो रूढि या परम्परा या श्रपने संस्कारों के श्रधीन होकर प्रायः श्रन्धे की तरह इममें से जो वस्तु उन्हें प्रिय लगती है उसकी प्राप्ति या सिद्धि के पीछे पढ जाते हैं। इस तथा तस्सम्बन्धी श्रन्य श्रानुसंगिक ज्ञान के श्रभाव में ही वह उसके लाभ से वंचित रहता है, व सुख की जगह दुःख को परुले बांध लेता है-। श्राज यदि संसार में हम पूछे कि तुम सुखी हो तो श्रपने को दुःखी की श्रेणी में रखने वालों की संख्या बहुत वही मिलेगी। प्रयत्म सब सुख का करते हैं, पर पाते हैं श्रधिकांश में दुःख ही, यह संसार का बड़ा भारी श्राष्ट्रचर्य है। मनुष्य नित्य इसका श्रनुभव करता है, परन्तु इसका मृल खोजकर उसका सही इलाज करने वाले विरले ही होते हैं।

जब से सृष्टि में मनुष्य जीवधारी पैदा हुआ है तब से उसने नाना प्रकार से विविध साधनों तथा विधानों से सुख-सिद्धि के प्रयत्न किये हैं। उसका श्राजतक का सारा शब्द-इतिहास इसी उद्योग का साची है। भिनन-भिनन व्यवस्थाएं, संस्थाएं, संस्कृतियां, राज्य, धर्म, काव्य, साहित्य, कला, उद्योग, व्यवसाय, शिता, ज्ञान, तत्व, श्राचार व तंत्र सब उसके इसी उद्देश्य को पूर्ति के साधन-स्वरूप निर्माण हुए हैं; परन्तु मनुष्य कहीं-कहीं-कोई-गलती ऐसी जरूर कर रहा है, जिससे वह श्रपने मूल उद्देश्य से श्रवतक बहुत दूर रहा है श्रीर उसके बनाय न केवल व्यक्तिगत जीवन में सी नित्य दुःख,

कलह, वैमनस्य, ईर्ष्या, हिंसा-श्रत्याचार के दर्शन हो रहे हैं। इसका मूल हमें खोजना ही होगा। जहां-जहां हमें श्रपनी गलतियां मालूम हों उन्हें दुरुस्त करना ही होगा।

इस गलती को पकडने में हमें सहू लियत होगी यदि हम पहले यह अपने को सममाये कि जिस चीज के अर्थात् सुख के पीछे हम पड़े हैं वह असल में है क्या। जब उसका असली स्वरूप समम में आ जायगा तो फिर उसके सही साधन व उसके प्राप्त करने की रीति या पद्धित पर विचार करना आसान हो जायगा और तब हम अबतक के भिन्न-भिन्न प्रयत्नों की समालोचना व उसके साथ'तुलना करके तुरंत देख सकेंगे कि गलती कहां व किस तरह की हुई है। फिर हमें उसका उपाय खोजने में सुगमता होगी।

सुख का स्वरूप समम्मने का यहन करते हैं तो ये प्रश्न उपस्थित होते हैं कि सुख किसे होता है, किस स्वरूप में होता है? फिलहाल हमने मनुष्य जीवन के ही प्रश्न को हाथ में लिया है, अतः उसी की मर्यादा में हमें इन प्रश्नों का उत्तर पाना है। सुख किसे होता है आदि प्रश्नों पर जब विचार करने लगते हैं तब यह जिज्ञासा होती है कि सुख मनुष्य के अरीर को होता है, मन को होता है या आत्मा को होता है? सुख उसे अपने भीतर से होता है या बाहरी जगत् से? जहां कहीं से भी मिलता हो, किस विधि से, किस रूप में आता है? मनुष्य के ज्ञान व अनुभव के आधार पर हमें इसका उत्तर मिल सकता है।

जिसे हम सुख कहते हैं वह जह्दू, फज, किताब, मूर्ति या स्त्री की तरह कोई प्रत्यच वस्तु नहीं है कि सीधे-सीधे उसके आकार-प्रकार का वर्णन करके उसका परिचय दिया जा सके। वह एक प्रकार की भावना या वेदना अर्थात संवेदन है। जो वर्णन से परे है और केवल अनुभव किया जाता है। अपनी ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा मनुष्य सृष्टि के विविध पदार्थों के ज्ञान व स्वाद को पाता है। जो ज्ञान या स्वाद उसे रुचिकर, अच्छा या प्रिय जगता है वह उसके लिए सुखदायी होकर सुख कहलाता है। जो अरुचिकर या बुरा जगता है वह दु:खदायी होकर दु:ख कहलाता है।

श्रंब प्रश्न यह है कि इन ज्ञानेन्द्रियों द्वारा जो ज्ञान या स्वाद मनुष्य को मिला वह उसके शरीर के भीतर जाकर 'कहां व किसको मिला ? सभी श्रंपन श्रनुभव से यह कह श्रीर समक सकते हैं कि हमारे मन की

मिला श्रौर हमारे मस्तिष्क के ज्ञान-तन्तुश्रों में संचारित होकर मिला। यदि यह सन नामक इदिय या वस्तु शरीर में न हो तो मनुष्य के लिए बाहरी जगत के पदार्थों का ज्ञान व सुख श्रनुभव करना कठिन हो जाय । इसके विपरीत मन में यह श्रद्भुत शक्ति है कि वह ज्ञाने-न्दियों की सहायता के विना केवल कल्पना से भी सुख-दुःख को प्रहरण व अनुभव कर सकता है। अतः यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य-शरीर मे बाहरी इन्द्रियों की श्रपेचा भीतरी इन्द्रियों की महिमा व मृत्य अधिक हैं। इसलिए मन मनुष्य की भीतरी व वाहरी तमाम इन्द्रियो का राजा कहा गया है श्रीर यह माना जाता है कि हमारे सुख-दु.ख का सम्बन्ध प्रधानतः हमारे मन से है, न कि शरीर से। श्रव हम इस नतीजे पर पहुंचे कि सुख-दु:ख एक भावना है। इससे यह सिद्ध हुत्रा कि सुख दु.ख श्रपनी कोई स्वतन्त्र सत्ता नही रखते श्रीर शरीर या इन्द्रियां उसका एक साधन हैं; परन्तु उसके भोगने या उसका श्रानन्द लेने वाला वास्तव में हमारा मन हैं। मनुष्य के मन में भावना उसके संस्कार के श्रनुरूप बनती या उठती है और प्रत्येक मनुष्य के संस्कार भिन्न-भिन्न होते हैं। यही कारण है कि जो मनुष्यों की सुख-दु.ख संबन्धी भावनात्रों में श्रन्तर पडता व रहता है। एक मनुष्य जिस बात में सुख या हर्ष का श्रनुभव करता है उसी में दूसरे को दुःख या शीक का श्रनुभव होता है। खदा-खदा रंग, रूप, रस में जो जुदा-खदा मनुष्यों की शीति या अप्रीति होती है उसका भी कारण उनके भिन्न-भिन्न संस्कार ही है। इन संस्कारों के योग से मनुष्य का स्वभाव बनता है श्रीर जिसका जैसा स्वभाव बन जाता है वैसी ही रुचि-श्ररुचि, श्रद्धा-श्रश्रद्धा बनती रहती है।

मनुष्यों की सुल-संबंधी रुचि-श्रुरुचि व साधन चाहे भिन्न-भिन्न हों, पर सुख का श्रनुभव सबको एक-सा होता है। सुख के इस आनंदा-नुभव की मात्रा में फर्क हो सकता है; परन्तु उसकी किस्म में, मस्ती में कोई फर्क नहीं रहता। एक न्यक्ति संगीत के सुमधुर स्वरों में जो आनन्द श्रनुभव करता है वही दूसरा किसी सुन्दर दृश्य व पवित्र भाव से कर सकता है। जो हो, सुद्दे की बात यह कि जब कि सुख का सम्बन्ध सुख्यतः मन से हैं तो हम उसे मन में न पाकर बाहर से पाने का इतना भगीरथ प्रयत्न क्यों करते हैं ? क्या यह संभव नहीं है कि मन श्रीर सुख के बाद्य साधनों की यह सीमा हम सदा याद रक्षे श्रीर साधन को ही सुख समक्तने की भूज न करें ?

यहां कोई यह प्रश्न कर सकता है कि सुख चाहे वस्तुओं से मिलता हो, चाहे मनुष्य श्रपने मन के भावों से प्रहण कर लेता हो. श्रर्थात सुख चाहे वस्तुगत हो, चाहे व्यक्तिगत या भावगत हो, वह रहता कहां है, श्राता कहां से है. व श्राकर फिर जाता कहां है ? यदि वह बाहरी जगत् से हमारे भीतर प्रवेश करता है तो वहां उसके रहने का स्थान कौन-सा हैं। यदि हमें श्रपने मन में व भीतर से ही प्राप्त होता है तो वहां कहां से त्राता है ? यह सवात तो साथ में इस प्रश्न के जैसा है कि संसार की समस्त वस्तुएं व भावनाएं वास्तव में कहां से श्राती हैं? कहां जाती है ? इन सबका उद्गम श्रलग-श्रलग है, या कोई एक है ? सच पुछिए तो हमारा सारा अध्यात्म-ज्ञान ऐसी ही जिज्ञासाओं के फल-स्वरूप उत्पन्न व प्रकट हुआ है । इसका उत्तर देने के लिए हमे अध्यात्म-शास्त्र या ब्रह्मविद्या में प्रवेश करना होगा। यहां तो सिर्फ इतना जिख देना काफी होगा कि जिस परमात्मा, तस्व या शक्ति में से यह सारा ब्रह्माग्ड प्रकट हुन्ना है, उसी में सृष्टि के तमाम पदार्थ व भाव समाये हुए रहते हैं, उसी में से वे प्रकट होते हैं श्रीर फिर समय पाकर उसी में लीन हो जाते हैं। जब वे प्रकट होकर रहते हैं तब भी उस महान् शक्ति के दायरे से बाहर नहीं जाते । प्रकट व श्रप्रकट दोनों श्रवस्थाओं में वे उसी शक्ति की सीमा या चेत्र में रहते हैं। कभी व्यक्त दशा में, कभी अन्यक्त दशा में। जब न्यक्त दशा में होते हैं तब उन्हें हम या तो अपनी इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं या मन के द्वारा श्रनुभव करते हैं। जैसे विजली अन्यक्त दशा में ब्रह्मागड में फैली हुई है। कुछ साधनों व उप-करणों से प्रहण कर हम उसे प्रकट रूप में लाते हैं। श्रप्रकट होकर फिर वह अपने असली अञ्चनत रूप में व स्थान—आकाश में—लीन हो जाती है-- छिप जाती है। उसी तरह अच्छे-ख़रे, सुख-दु:ख, हर्ष-शोक आदि के सब भाव इन्द्रिय-रूपी उपकरणों से हमारे मन पर एक प्रकार से व्यक्त होकर अनुभूत होते हैं, श्रीर कुछ समय उहर कर फिर अपने पूर्व -श्रव्यक्त रूप में लीन हो जाते हैं। संसार का कोई ज्ञान, कोई श्रनुभव, कोई मान, कोई पदार्थ, कोई तत्व, कोई शक्ति ऐसी नहीं जो इस परमात्म-शक्ति के प्रभाव-चेत्र से बाहर हो।

जब मन को बहुत सन्तोष, समाधान मालूम होता है उस अवस्था को वास्तविक सुख की अवस्था कह सकते हैं। सन्तोष जब उपता धारण करने लगता है तब उस अवस्था को आनन्द कह सकते हैं। श्रानन्द या शोक ये दोनों सिरे की श्रवस्थाएँ हैं श्रीर सुख मध्यम श्रवस्था है। इसका सम्बन्ध चित्त के उद्गेक से नहीं, बल्कि समता से है। चित्त की ग्रत्यन्त सम श्रवस्था में ही मनुष्य को पूर्ण संतीप, समा-धान या सुख श्रनुभव होता है। जब हम किसी भी निमित्त से श्रत्यन्त एकाग्रता या तन्मयता का श्रनुभव करते हैं तो उस समय हमारे चित्त या मन की श्रवस्था वहत समता में रहती है। श्रतः जब विसी कारण से मन चंचलता या विकार को छोडकर स्थिरता या समता का श्रनुभव करने लगता है तब उसे सुख का ही श्रनुभव कहना चाहिए। इसके विपरीत हु . ख का अनुभव हमें तब होता है जब हमारा मन किसी धक्के से अपनी साम्यावस्था छोडकर डांवाडोल होता है और इस सिरे से दूसरे सिरे तक लोट लगाता है। इस यह कह सकते हैं कि चित्त की समता सुख की व न्याकुलता दुःख की श्रवस्था है। श्रापके पास सुख के तमाम सामान मौजूद हो, पर यदि आपका मन शान्त, स्थिर, स्वस्थ या सम श्रवस्था में नहीं है तो ये सामान श्रापको सुख नहीं पहुंचा सकते। इसके विपरीत यदि दुःख या कष्ट की श्रवस्थाश्रों मे श्राप हों, पर यदि श्रापका मन स्थिर व शान्त है तो श्राप उस दुःख को श्रनुभव नहीं करेंगे। उसका श्रसर श्राप पर नहीं होगा।

इसका अर्थ हुआ कि यदि सचसुच हम अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करना चाहते हैं तो हमें और साधनो की अपेचा या उनके साथ-ही-साथ अपने मन पर सब से अधिक काम करना है। हमे उन तमाम मानसिक गुणों और शक्तियों की प्राप्त करना होगा जो हमारे चित्त को समता, स्थिरता, शान्तता सक पहुँचा सकें। तब-तो आर्प 'इसका सरल जवाब दे सकते हैं कि यदि मनुष्य केवल मन की कल्पना या भावना से ही सुखी हो सकता'है तो बाहरी सुख-साधनों और विषयों को छोड़कर वह 'अपने मन के विचारों व तरंगों में ही मस्त रहे-। इससे न उसे इन तमाम साधनों के जुटाने का प्रयास ही करना पढ़ेगा, 'बलिक अपने मन को शान्त व स्थिर रखने का बहुत कुछ अवसर मिल जायगा। परन्तु सच बात ऐसी नहीं है। सुख के लिए बाहरी साधनों की यद्यपि प्रधानता स्वीकृत- नहीं की जा सकता। लर्फ्त सिक इन साधनों के 'सम्यक्त या मली-मांति', उपयोग करने की है। कोई आधन स्वयं सुख या हु ख का कारण नहीं होता है। वीणा,-

खंगूर स्वयं सुख या दुःखदायी नहीं होते। उनके उपयोग पर ही हमारा सुख-दुःख निर्मर है। सुख वास्तव में एक ही है, सांसारिक और आिसक दो तरह का नहीं है। जिसे हम सांसारिक सुख कहते हैं वास्तव में वह सुख का साधन है, व जिसे हम श्राध्मिक या मानसिक सुख कहते हें वही वास्तविक सुख है। हमारी सबसे बढ़ी गलती यही है कि हमने सुख के साधन को ही एक स्वतन्त्र सुख मान खिया है। उपर हमने मनुष्य के जीवन-उद्देश्य के रूप में जिस धन, वैभव, कीर्ति, पुत्र, मान-अतिष्ठा श्रादि का जिक्क किया है। वे सच पूछिए तो स्वयं सुख-रूप नहीं हैं, विक सुख के निमित्त या साधन ही हैं। श्रतएव जो मनुष्य इनको जीवन का खच्य मानता या बनाता है, वह सुख को छोड़कर सुख के साधन को श्रपनाने की सुल करता है। श्रसखी स्वामिनी को भूलकर या छोड़कर नकती के पीछे पागल होने जैसा है।

श्रव यह सवाल पैदा होता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य वास्तव में क्या होना चाहिए ? जीवन सम्बन्ध में या जीवन में मनुष्य की क्या-क्या श्रमिलाषाएं हो सकती हैं, सो तो उपर श्रा खुका है; किन्तु इससे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिये, यह प्रश्न पूर्णतः हल नहीं होता; क्योंकि साधारण मनुष्य तो प्रायः उन्हीं चीजों की श्रमिलाषा करता है जो उसे श्रच्छी लगती हैं। भले ही श्रागे चलकर उनका नतीजा खराब निकले। हित की बात मनुष्य को न इतनी सुमती है, न एकाएक श्रच्छी ही लगती है जितनी प्यारी बात। प्रय पर श्राय को बढ़ावा देने वाले संसार में थोड़े ही लोग पाये जाते हैं। तो प्रय मनुष्य के जीवन के उद्देश्य की कसीटी होनी व्याहिए या श्रेय ? बहुतरे लोग जिस चीज को चाहते हों वही उनका उद्देश्य मान लेना चाहिए या वह जिसमें उनका बास्तविक हित या श्रेय हो—शले ही उसे मानने, समकने व पसन्द करने बाले थोड़े ही लोग हों।

कोई भी विचारशील मसुष्य इसी बात को पसन्द करेगा कि जो वस्तु पहले भलें ही दुःख दे तो, पर अलीर में जो ज्यादातर सुख देती हो तो वही अच्छी है। पहले सुख का आनन्द देकर पीछे दुःख-सागर में हुवोने वाली वस्तु को नासमम लोग ही पसन्द कर सकते हैं। मले ही बहुतेरों की राय इस दूसरे प्रकार की हो, परन्तु सही राय पहली ही मानी जायगी, यदापि उसके देने वाले उंगलियों पर गिने जा सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि मसुष्य जीवन का उदेश्य ठहराने में मसुष्य की इच्छा या श्रभिलापा श्रन्तिम कसौटी नहीं है। वह दिशा-दर्शक हो सकती है। सही कसौटी तो मनुष्य की शुद्ध बुद्धि या सत-श्रसत् विवेकयुक्त बुद्धि हो हो सकती है। मनुष्य इच्छाएँ तो ऊटपटांग व सैकडोंहजारों तरह की कर सकता है। पर सभी उसके लिए हितकारक नहीं
हो सकतीं। मनुष्य-जीवन का उद्देश्य तय करने में प्रेय की विनस्त्रत श्रेय को ही महस्त्व देना होगा। श्रतः जो व्यक्ति प्रेय में से
श्रेय को श्रलग छांट सकते हैं वही इसका ठीक निर्णय करने के श्रधिकारी हैं। ऐसे व्यक्तियों ने श्रपने ज्ञान, प्रयोग व श्रनुभव के बल पर
इसका निर्णय किया भी है। उसके प्रकाश में हम भी यहां उसे समकने
का प्रयस्त करें।

मनुष्य को तृप्ति तो साधारणतः शपनी श्रमिलापाश्रों की पूर्ति मे ही श्रतुभव होती है, परन्तु इसमें कुछ मर्यादाएं या कठिनाइयां श्राती हैं. जिनसे वह तृप्ति पूरी व स्थायी नहीं रह पाती। एक तो यह कि श्रमिलापाएँ बदलती रहती हैं, जिससे उनकी पूर्ति के साधन व मनुष्य का कार्यक्रम भी बदलता रहता है। इससे तृष्ति की श्रखण्डता, एक-रसता कायम नहीं रह पाती। दूसरे, दूसरे मनुष्यो की श्रभिलाषाएं उनसे टकराती हैं. जिससे उनके मार्ग में विष्न-कप्ट उपस्थित होते हैं। उसे संघर्षों व कद्वताश्रों में उत्तरना पढ़ता है, जिससे नृष्ति का मजा किरकरा हो जाता है। तृप्ति के साधनों को जुटाने व विष्नों को हटाने में इतना परिश्रम व समय लग जाता है कि मतुष्य मूल श्रमिलाषा से भटक कर जिन्दगी-भर श्रधर में ही जटकता रहता है। तीसरे. श्रभि-लापाएं कर लेना जितना त्रासान है उतना ही उनकी पूर्ति के साधन व शक्ति उसके पास थोड़ी है। श्रमिलाषाएं तो मन की तरंग ही ठहरीं। छिन में कहीं-से-कहीं जा पहुँचती हैं। वे मन के वेग के साथ दौड़ती हैं, किन्तु उनकी पूर्ति श्रकेले मन से नहीं हो सकती, हमारी इंद्रियों द्वारा ही मन उनकी पूर्ति कर सकता है, जिनकी शक्ति बहुत मर्यादित है। किर हमारी परिस्थिति श्रीर यह सारा संसार हमारे सामने श्राकर खडा -होजाता है। तमाम प्रतिकृत परिस्थितियों से लड़ना, उन्हें हटाकर अनु-कूल परिस्थितियां निर्माण करना, उनमें श्रपनी श्रमिलियत वस्तु प्राप्त करना, व फिर उसे सदा के लिए इस तरह टिकाये रखना कि उनका वियोग न होने पाये, यह भगीरय काम केवल मन की तरंग से नहीं हो सकता। श्रतः या तो हम ऐसा उपाय करें कि जिसमें हमारी तमास श्रभिलावाश्रों व मनोरथों की पूर्ति बहुत श्रालानी से हो जाय। या ऐसा रास्ता खोजना होगा जिससे हम श्रपने मनोरथों की छान-बीन कर सकें श्रीर उन्हीं मनोरथों की पूर्ति का श्राग्रह रक्खें-जिनसे हमारा हित होता हो श्रीर जो हमारी शक्ति या काबू के बाहर के न हों। जाहिर है कि बात मनुष्य की शक्ति के सर्वथा परे हैं। कम-से-कम श्रव तक तो मनुष्य ने ऐसी कोई विधि निकाल नहीं ली है, या इतनी शक्ति प्राप्त करके दिखा नहीं दी है कि जिससे मनुष्य के सभी मनोरथ पूरे किये जा सकें, हालांकि उसने इस दिशा में श्रवतक श्रनेक थरन किये हैं। श्रतः दूसरी दिशा में भी प्रयत्न करना उचित होगा। यदि हम इसमें सफल हो सकें तो सम्भव है कि उसी में से हमें मनुष्य जीवन के उद्देश्य को पहचानने का मार्ग भी हाथ लग जाय।

श्रभिलाषाएं जो बदलती रहती हैं श्रीर उनकी संख्या जी बेतरह बढती जाती है उसका उपाय यह हो सकता है कि हम उनमें से पहले उन मनोरथों की छंटनी करें जो हमारे जीवन के लिए निहायत जरूरी हैं, जिनके बिना जीवन टिक ही।न सकता, न हमारा कुटुम्ब, समाज था देश ही कायम रह सकता है। इसके बाद इस दृष्टि से उनमें फिर इंटनी की जाय कि कौन-से मनोरथ अधिक स्थायी व अधिक हितकर हैं। फिर यह विचार किया जाय कि इनमें से कौनसे ऐसे हैं जो दसरों के मनी-रथों से टकरातें हैं श्रीर इसलिए जिन्हें छोडना या एक सीमा में, रखना रुचित है. क्योंकि जो अभिलाषाएँ हमारे या हमारे क्रद्रम्य, समाज श्रादि के लिए बहुत जरूरी नहीं हैं, फिर भी वे दूसरों की श्रमिलाषाओं से टकराती हैं तो ब्रह्मिमानी इसी में है कि इस उनकी पूर्ति का आग्रह न क्रम्बें । इस केवल उन्हीं मनोरथों को अपनावें जो हमारे व समाज के जीवन की स्थिति, तृष्टि, वृद्धिः उन्निति य शुद्धि के लिए परम श्रावश्यक या-श्रानिवार्य हैं और जो दूसरों के जीवन की ,सिद्धि में बाधक न होते हों । जनकी पति की रीति भी ऐसी निकाल लेनी: चाहिए जिससे दूसरों को क्य-मे-कम कष्ट व श्रापत्ति न हो: न्योकि यदि हम दूसरों की स्थिति या सख-सुविधा का खयाल न रक्लें तो उनके ग्रन्दर भी यही भावना व प्रवृत्ति-पैदा होती और यदि वे भी धेसी ही मनोवृत्ति बना लेंगे, जैसी हमने-उनकी उपेचा की बना रक्खी है तो फिर हमारा उनका संघर्ष ह्यनिवार्य हो; जायगा व बना भी रहेगा । इस स्थिति की कोई, भी समस्त्रार श्रादमी न पसन्द करेगा, न चाहेगा भी।

यदि मनुज्य अपनी श्रमिलाषाश्रो पर ही नही अपनी श्रावश्यकताश्रों पर भी यही केंद्र लगाले तो मनुष्य-जीवन कितना सरल. सुखी व संतोष-प्रद हो जाय ! व्यक्तियों, कुटम्बों, देशों व समाजों के पारस्परिक कलह द्वेष. शत्रता की जड ही कट जाय व मनुष्य स्वयं ही नहीं बल्कि सारा मानव-समाज भी बे-खटके सुख व उन्नति के रास्ते चल पड़े। तो हमारे मनोरथों की दो सीमाये नियत हुईं-(१) हुमारे लिए उनकी श्रनिवा-र्यंता व हित करना व (२) दूसरों के लिए निर्दोषता। समाज मे जब मनुष्य केवल श्रपने ही सुख या हित की दृष्टि से विचार करता है तो उसे स्वार्थ भाव से कहा जाता है: पर जब वह दूसरों के सुख या हित की दृष्टि से विचार करता है व दोनों का पूर्ण विचार करके फिर ग्रपने कर्तव्य का निश्चय करता है तो उसे उसकी सामाजिकता या धार्मिक भावना कह सकते हैं। यह सामाजिक बुद्धि या धार्मिक भावना रखना मनुष्य के श्रपने सुख व हित की दृष्टि से भी श्रनिवार्य है, यह ऊपर बता हो चुके हैं। श्रागे चलकर मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति हो सकती है कि उसे अपने ही स्वार्थ या हित में दिलचस्पी कम हो जाय व दूसरों के सुख, हित में ही त्रानन्द स्नाने लगे। यह व्यक्ति उस पहले स्वार्थी या दोनों के समानार्थी न्यक्ति से ऊ चे दर्जे का माना जायगा व उसका प्रभाव भी पिछले दिनों से श्रधिक न्यापक चेत्र पर पढेगा । यही न्यक्ति जब अपने या अपने दायरे में आनेवाली सभी वस्तुओं के सुख या स्वार्थ का विचार छोड़कर दूसरों के ही सुख व हित में डूबा रहता है तो वह सबसे ऊ'चा पुरुष कहलाता है। श्रीर उसे विश्व-छटम्बी या विश्वासमा कहा जा सकता है। उसके लिए चाहे यह कहें कि उसने श्रपना स्वार्थ. सुख, सर्वथा छोड़ दिया है या यह कहें कि उसने श्रपने स्वार्थ-सुख की सीमा सारे ब्रह्मायड तक बढा दी हैं. तो दोनों का एक ही अर्थ हैं। वह स्वार्य छोडकर परमार्थी हो गया है इसका भी यही श्रर्थ है। छोटे स्वार्थ को छोडकर उसने वहे श्रपरिमित स्वार्थ को पकड़ लिया है। यदि मनुष्य की यह स्थिति सचमुच ही ऊंची, अच्छी व वांछनीय है तो इसमें हमें श्रवश्य मनुष्य के उद्देश्य को निश्चित करने का मार्ग मिल जायगा ।

बिलकुल सरल भाव में कहा जाय तो मनुष्य जीवन का उद्देश हो सकता है महापुरुष होना। जिसने अपने छोटे से 'स्व' को महान् विश्व-व्यापी बना लिया हो वही महापुरुष है। जिसे अपने अकेले के अच्छा खा-पी लेने से, अपने ही बाल-बच्चों में स्नेह-रस पीते रहने से या ऐसी ही छोटी बातों में अपना जीवन लगाते रहने से सुख-संतोष का अनुभव -होता हो वह छोटा आदमी व जिसे सारे समाज के लोगों को अच्छा-खिलाने-पिजाने से, सारे समाज के लोगों के स्नेह-पान से या उनके हित के लिए किये महान् कमों से व उन्हें करते हुए आ पडने वाले कप्टो को प्रसन्नता से सहने में सुख-संतोष का अनुभव होता हो वह बड़ा आदमी, -महान् पुरुष है। जो अपने लिए जिये वह अल्प पुरुष, जो दूसरों के लिए जिये वह महापुरुष। जो अपने को औरों से पृथक् समक्तकर अपने ही स्वार्थों में तल्लीन रहता है वह छोटा आदमी; जो अपने को औरो में मिलाकर उनके स्वार्थों को ही अपना स्वार्थ बना लेता है वह बड़ा आदमी-महापुरुष। छोटे का सुख भो छोटा व वड़े का बड़ा ही होता है।

यों देखा जाय तो हर व्यक्ति अपनी शक्ति-भर जान में च अनजान में अलप से महान बनने का यत्न करता ही रहता है। व्यक्ति से कुटुम्बी बनना महान बनने की दशा में ही आगे का एक कदम है। पित-पत्नी, संतित, इष्ट-मित्र माता-पिता, गुरुजन इनमें जिस अंश तक हम अपने-आपको मुला देते हैं उस अंश तक हम अपनी अल्पता को छोड़कर महत्ता ही धारण करते हैं। हम जो अपने अके को में ही अपनी आत्मा को अनुभव कर लेते थे अब इतने समुदाय में उसे अनुभव करते हैं। परन्तु साधारणतः विकास या व्यापकता का यह क्रम यहीं पर अटक जाता है। इसीसे हमारा महापुरुष बनना रह जाता है। इससे आगे भी यही क्रम सारे समाज व मनुष्य-जाति तथा इससे आगे जीव-मात्र में अपने को अनुभव करने का जारी रहे तो हम सच्चे अर्थ में महान पुरुष महारमा बन जायं। भक्त लोग इसी भाव को 'नर का नारायण हो जाय' इस भाषा में व्यक्त करते हैं। धार्मिक पुरुष इसी अवस्था को 'मुक्ता-वस्था', दार्शनिक इसे 'बह्मपद', 'परमपद' बौद्ध इसे 'निर्वाण' जैन 'कैवल्य', आदि शब्दों द्वारा प्रकट करते हैं।

मनुष्य-जीवन के इस उद्देश पर सहसा किसी को श्रापत्ति न होनी चाहिए। जो केवल श्रथवा भौतिक सुखवादी हैं वे भी छोटे से बढ़े न होने के श्रादर्श पर ऐतराज नहीं कर सकते। समाज के सब व्यक्ति छोटे से बढ़े न होने बनें, श्रपनी हीनावस्था से उच्च व उच्चतर श्रवस्था को प्राप्त होते जायं—यह श्रादर्श श्राचेप के योग्य नहीं हो सकता। संभव है वे यह कहें कि ऐसा व्यक्ति सब ऐश्वर्य का स्वामी होना चाहिये, त्यागी नहीं। भोगी होना चाहिए, विरागी नहीं; श्रौर यह स्वामित्व या भोग की भावना

भौतिक समृद्धि का श्रादर करने से ही रह श्रीर पुष्ट ही सकवी है। किन्तु हमने जो महापुरुष का श्रादर्श या उद्देश सामने रक्खा है उसमें भौतिक या सांसारिक ऐरवर्य का निषेध या विरोध कहीं नही है उसकी प्राप्ति भी श्रावरयक मानी गई है । सिर्फ उसके भोग की जिस तरह कि उसकी श्राप्ति की रीति की, एक मर्यादा निश्चित की गई है उसका यदि पालन किया जाय तो मनुष्य न तो उस यभव का संग्रह ही कर सकता है श्रीर न श्रल्पता से महत्ता की श्रीर एक कदम श्रागे वढ़ ही सकता है। जब मज्ञष्य अपने सुल-स्वार्थ को गौण मानकर दूसरों के श्रयीत् समाज के साख-स्वार्थ को प्रधानता देने लगता है तब वह किसी के दवाव से मज-वूर होकर ऐसा नहीं करता है.बल्कि श्रपने श्रन्तस्तल से उठी श्रावाज को सुनकर व इस बात का एहसास करके कि इस तरह दूसरों या समाज के सुख व हित को प्रधानता देकर ही मै ऊ'चा उठ सकता हं यदि यह त्याग है तो वहे प्रेम के लिए, ऊँचे दरजे के व श्रधिक शुद्ध, पवित्र भीग के लिए। बढे व विशाल ऐश्वर्य को पाने के लिए, वह छोटे व थोडे ऐरवर्य का त्याग करता है। उस वड़े न्यापारी की तरह जो छोटे या थोड़े टोटे को इसलिए समम व प्रसन्नता से सहन कर लेता है कि श्रागे बडा मुनाफा होने वाला है। वैभव, ऐश्वर्य, सत्ता भोग इन्हें छोडने की जरू-रत नहीं है, इनका उपयोग करने में विचार-बुद्धिमानी व हुरदर्शिता से काम लेने की जरूरत श्रवश्य है। गांधीजी, स्टैलिन, श्ररविन्द के पास किस वैभव, ऐशवर्य या सत्ता की कमी है ? लेकिन वे स्वतः इनका भोग एक सीमा में करते हैं श्रौर शेष सबका उपभोग दूसरी तरह से लोक कल्याय में करते हैं । इसी से ये महात्मा या महापुरुष हैं । ¦ऐसे सीमित भोग से वे श्रपने श्रन्दर किसी प्रकार के श्रभाव को श्रुतुभव नहीं करते । बल्कि पूर्व तृप्ति श्रतुभव करते हैं, और श्रपने को बड़ा सन्तुष्ट, प्रसन्त, सुखी मानते हैं।

परन्तु महान् पुरुष कोई महान् श्राशाओं भावनाश्री व महान् कार्यों के बिना नहीं हो सकता। किसी एक वात में बढ जाने से कोई महापुरुष नहीं हो सकता, जीवन की प्रायः हर बात में वह बढा हुश्रा होना वाहिए। भावना, ज्ञान व कर्म तीन के योग से मनुष्य-जीवन पूर्ण कह्ताता है। भावना प्रेरणा करती है, ज्ञान से उसकी शुद्ध-श्रश्चस्ता या योग्य-श्रयोग्यता की छान-बीन होती है व कर्म के द्वारा उसकी पूर्णता, सफलता या समाप्ति होती है। उन्न, विशाल व शुद्ध मावना, सत्य ज्ञान

व निष्काम तथा पवित्र कार्य ये महापुरुष के तत्त्वण या सम्पत्ति कही जा सकती हैं। आशा है इस पर कोई यह आपित न खड़ी करेंगे कि सक्त तोग ऐसे महापुरुष कैसे हो सकते हैं? क्योंकि आदर्श या उद्देश का निर्णय करने में प्रधानतः यह नहीं देखा जाता कि यह सबके लिए एक साथ साध्य या शक्य है अथवा नहीं? बिल्क यह देखा जाता है कि सबके लिए उत्तम, श्रेष्ठ, चाहने योग्य, पाने योग्य स्थिति कौन सी है? यदि आदर्श हमने ठीक निश्चित कर लिया तो फिर उसका पालन करना केवल हमारे प्रयत्न की बात है। सो प्रयत्न करने की अर्थात् कर्म की शक्ति मनुष्य में अपार है। यदि एक न्यक्ति भी महापुरुष की श्रेणी में आने योग्य हमारी निगाह में आगया है तो यह मानना ही होगा कि अर्थेक मनुष्य में वह शक्ति निहित है। सिर्फ प्रयत्न करके उसका विकास करने की जरूरत है।

श्रव सवाल यह रहता है कि महापुरुष बनकर कोई करे क्या ? दूसरों को महापुरुष वननाने में श्रपनी शक्ति लगावे। मनुष्य ने व्यक्ति रूप में महापुरुष वनने के जो प्रयास किये उसके फलस्वरूप कई महापुरुष संसार में हमें मिले; किन्तु सामूहिक रूप में श्रवप से महान बनने का जो उद्योग किया उससे उसकी महत्ता कुटुम्ब व एक श्रंग में जाति तक बढ़ी। श्रव समाज तक जाने की उसकी प्रवृत्ति दिखाई देती है। यह श्रम लच्या है। इसे प्रोत्साहन देने की जरूरत है। यह दिखलाती है कि समृह रूप में भी मनुष्य महानता की तरफ श्रागे ही बढता जारहा है। इस प्रवृत्ति,को श्रागे बढ़ाना उसके श्रमुकूल व श्रमुरूप समाज की व्यवस्था बनाना व उसे चलाना ऐसा ही साहित्य, कला, श्रादि निर्माण करना महापुरुष था पुरुषों का काम है।

# ४ : मनुष्य, समाज और हमारा कर्त्राच्य

हम मनुष्य हैं। क्या श्रापको इससे इन्कार है ? नहीं। तो मैं पूछता हूं कि श्राप श्रपने को मनुष्य किस कारण से कहते हैं ? क्या इस-लिए कि श्रापका शरीर मनुष्यों जैसा है ? या इसलिए कि श्रापके अन्दर मनुष्योचित गुण हैं ? यदि केवल शरीर के कारण हमें श्रपने को मनुष्य माने तो वैसा ही-निरर्थक है जैसा कि ईश्वर-विहीन देवालय,! यदि मानवी गुणों के कारण, मनुष्य मानते हों, तो हमारे मन में यह सवाल उठना चाहिए कि क्या हम सचमुच मनुष्य हैं ? क्या मानवी शुगों का विकास हमें श्रपने श्रन्दर दिखाई देता है ?

मनुष्य का धात्वर्थ है मनन करनेवाला अर्थात् बुद्धियुक्त । मनुष्य श्रीर पशु के शारीरिक श्रवयवों में, 'श्राहार, निदा, भय, मैथुन' में, समा-नता होते हुए भी 'ज्ञानं हि तेषामधिको विशेषः'राज-संन्यासी भर्न हिरे ने कहा है श्रीर श्रन्त में यह फैसला दिया है 'ज्ञानेन हीनाः पश्रमिः समानाः ।' इसका भी अर्थ यही है। अर्थात् जिसे ब्रद्धि या ज्ञान. दसरे शब्दों में चिन्तन-मनन श्रीर सारासार विचार करने की शक्ति हो, वह मनुष्य है। परन्तु यदि मनुष्य के उदुगम की दृष्टि से विचार करते हैं तो उसका धागा ठेठ परमात्मा या परब्रह्म तक पहुँचता है । मनुष्य उस चैतन्य-सागर की एक विशिष्ट कण है। वह उससे विछुडा हुआ है और अपनी मातृ-भूमि की श्रोर स्वभावतः ही कपटा जा रहा है सारे समुद्र के जल में जो गुण-धर्म होंगे. वही उसके एक वृंद में होने चाहिएँ। दोनों में भेद सिर्फ परिणाम का हो सकता है। तत्त्व दोनों में एक ही होगा। मनुष्य में भी वही गुण्धर्म, वही तस्व होने चाहिए--हाँ छोटे रूप्े में श्रखबत्ता-जो परमात्मा में हो सकते हैं। यदि मनुष्य अपने अन्दर उन गुर्णों को उसी हद तक विकसित कर ले, जिस हद तक वे परमात्मा में मिलते हैं. तो वह परमात्मा-रूप हो सकता है। इसी श्रवस्था में वह 'सोंऽहम्' या 'श्रहं ब्रह्मास्मि ' 'एकमेवाद्वितोयम्' का श्रनुभव करता है । परमात्मा चैतन्य स्व-रूप है, सत्चित् श्रानन्द-सचिदानन्द-रूप है, 'सत्यं, शिवं, सुन्दरम्' है। यही गुण मनुष्य की प्रकृति में भी स्वभावंत्र होने चाहिए। परमात्मा के इन भिन्न-भिन्न शब्दों में वर्शित गुर्णों का यदि महत्तम-समापवर्तक निकालें तो वह मेरी समम में एक—तेजस—निकलता है। इस अर्थ की श्रति भी तो है-तेजोऽसि तेजो मियथेहि-जहाँ तेज है,वहीं सत्ता है, वहीं चैतन्य है, वहीं श्रानन्द है, वहीं श्रसत्य का श्रभाव श्रौर सत्य की स्थिति संभव-नीय है, वहीं कल्याण है, वहीं सौन्दर्थ है। जो तेजोहीन है, न उसकी सत्ता रह सकती है, न उसकी चेतनता उपयोगी हो सकती है, वह धर्म की तरह है. श्रीर श्रानन्द तो वहाँ से इस तरह भाग जाता है जिस तरह फूल के सुख जाने पर उसकी ख़ुशबू । जो तेजोहीन है उसके पास सत्य का अभाव होता है। या यों कहें कि सत्य तेज-रूप है। 'नायमांत्मा बंबाहीनेन लम्यः' इसका अर्थ यही है कि जहाँ तेज नहीं, वहाँ आत्मा नहीं। इसी तरह जहाँ सत्य नहीं वहां वेजवर्त भी कैसे हो सकता है ? इसी तरह जो स्वयं तेजस्वी नहीं है वह कल्याण-साधक. मंगजमय कैसे हो सकता है 🖓 तेज ही श्रेयस्साधिका शक्ति है। श्रीर तेजोहीन को सुन्दर भी कीन कहेगा श्रीर कोन मानेगा? 'तेजस्' की यह ज्याप्ति विज्ञकुल सरल, सीधी, श्रीर सुवोध है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि परमात्मा तेजोमय है, तेज-स्वरूप है, स्वयं तेज है। श्रीर मनुष्य, उसका श्रंश, भी तभी मनुष्य-नाम को सार्थक कर सकता है जब उसमें तेज हो, जब तेजस्वी हो। तेज ही, मनुष्य की मनुष्यता की कसौटी है। तेजोहीन मनुष्य मनुष्य नहीं है।

इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि शब्दार्थ छोर गुग-विवेचन की दृष्टि से मनुष्य में दो वार्त प्रधान छोर श्रवस्य होनी चाहिए—सारासार-विचारशक्त छोर तेज। यदि हम छौर सूचम विचार करेंगे तो हमें तुरन्त मालूम होजायगा कि विचार-शक्ति भी तेज का ही एक श्रंग है। तेज शक्ति-रूप है, वल-रूप है, पुरुप-रूप है। तो श्रव में घापसे पूछता हूं कि क्या धापने थ्रप श्रन्दर मनुष्यता का श्रस्तित्व स्वीकार करते है? क्या धाप यह कहने के लिए तैयार हैं कि हम मनुष्य हैं, हम तेजोमय हैं, हम तेजस्वी हैं, हमशक्तिमान् हैं, वलवान् हैं, पुरुपार्थी हैं? यदि हम इसके जवाव में 'हां' कह सकें, तभी हमें मानना चाहिए कि हम श्रपने को मनुष्य कहलाने के श्रीर कहने के श्रीधकारी हैं, चरना हमें श्रपने को मनुष्यता-हीन मनुष्य—शाण-हीन शरीर—कहना चाहिए।

मनुष्य और मनुष्यता का इतना विवेचन करने के बाद श्रय हम 'समाज' शब्द का उचारण करने के श्रीकारी हो सकते हैं। 'समाज' का श्रय है समूह। पर जाति, दल, मनुष्य-समाज श्रीर समिष्ट इतने श्रयों में शानकल समाज शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ 'समाज' से मेरा श्रीक्राय मनुष्य-समाज या मनुष्य-जाति से है। जब कि इम मनुष्य-समाज की ही उन्नति में श्रयसर नहीं हो रहे हैं, तब हमारे लिए समिष्ट की श्रयांत प्राणि-मात्र की उन्नति श्रीर सुख की बातें करना धृष्टता-मात्र होगी। मनुष्य के श्रन्दर श्रपना गोल बाँधकर रहने श्रयांत समाजशील होने की इच्छा बहुत हद तक स्वामाविक हो गई है। हिन्दू-धर्म के श्रनु-सार, श्रव, मनुष्य प्रायः उसी श्रवस्था में ऐकान्तिक जीवन न्यतीत करने का श्रीकारी माना जाता, है जब कि वह श्रपने सामाजिक कर्जव्यों के भार से मुक्त हो खुका, हो। जब से मनुष्य समाजशील हुशा तब से उसका कर्तव्य हुदरा हो गया। जब तक वह श्रवेला था तब तक उसके, विचारों श्रीर कार्यों की, सीमा श्रपने श्रकेलो तक ही परिमित थी। उसके विचारों श्रीर कार्यों की, सीमा श्रपने श्रकेलो तक ही परिमित थी। उसके

कुटुम्बी श्रौर समाजी होते ही उसके दो कर्तव्य हो गये-एक स्वयं श्रपने प्रति श्रौर दसरा श्रौरों के प्रति श्रर्थात् कुटुम्ब या समाज के प्रति । इसी कर्त्तव्य-शास्त्र की परिणति हिन्दुःश्रों की वर्णाश्रम-व्यवस्थाथी। वर्ण-व्य-वस्था प्रधानतः सामाजिक कर्त्तव्यों से संबंध रखती है, श्रौर श्राश्रम-व्यवस्था प्रधानतः व्यक्तिगत कर्तव्यो से । सूच्म दृष्टि से देखा जाय तो व्यक्तिगत श्रीर समाज-गत कर्त्तन्य इतने परस्पर-श्राश्रित श्रीर परस्पर संवद्ध है कि एक के पालन में दूसरे का पालन श्रपने-श्राप हो जाता है। व्यक्तिगत कत्तंव्य मनुष्य के लिए निकटवर्ती है जो निकटवर्ती कर्त्तंब्य का पालन यथावत् नहीं कर पाता उससे दूरवर्ती घर्यात् सामाजिक कर्त्तव्यों के पालन की क्या ग्राशा की जा सकती है। जिसे श्रपने शरीर की, मन की, श्रात्मा की उन्नति की फिक्र नहीं, वह वैचारा समाज की उन्नति क्या करेगा ? इसी तरह जो श्रकेले श्रपने ही सुख-श्रानन्द में मग्न है-समाज का कुछ खयाल नहीं करता, उसका सुख-ग्रानन्द भी वृथा है। श्रनुभव तो यह कहता है कि ज्यों-ज्यों मनुष्य की व्यक्तिगत उन्नति होती जाती है, त्यों--त्यो उसको दृष्टि विशाल, सूचम श्रौर कोमल होती जाती है, त्यों ही त्यों उसे श्रपने कुटुम्ब, जाति, समाज श्रीर देश का सुख-दुःख श्रपना ही सुख-हु.स मालूम होने लगता है। यदि कोई न्यक्ति यह दावा करे कि मैं उन्नत हूँ, पर यदि उसकी दृष्टि हमें उस तक ही मर्यादित दिखाई दे, कुटुस्य, जाति,समाज या देश के दुःख-सुखों से वह विरक्त, उदासीन या जापरवाह नजर श्राये,तो सममना चाहिए कि या तो उसे श्रपनी उन्नति हो जाने का भ्रम हो गया है या वह उन्नत होने का रवाँग बनाता है। श्रनुभव डंके की चोट कहता है कि ज्यों-ज्यो मनुष्य की मनुष्यता का विकास होता जाता है,. त्यों त्यो उसे क्रमशः श्रपनी जाति, समाज, देश, श्रौर मनुष्य-जाति श्रौर अन्त को मूत-मात्र श्रपने ही स्वरूप देख पडते हैं, वह उनके दु.ख-सुख को उसी तरह श्रनुभव करता है जिस तरह स्वयं श्रपने सुख-दु.ख को । य**ह**ं दु:स्र की श्रनुभृति ही समाज-सेवा को प्रेरक है । जवतक मनुष्य का हृद्य श्रपने कुटुम्ब, जाति, समाज, या देश के दुःखों को देखकर दुखित नहीं होता, तब तक उसे उनकी सेवा करने की सन्नी इच्छा नहीं हो सकती ! यों तो हुनिया मे ऐसे लोगो का टोटा नहीं है जो मान, बड़ाई, प्रशंसा, धन आदि के लोभ से समाज-सेवा करने में प्रवृत्त होते हैं,पर उनकी यह सेवा सच्ची सेवा नहीं होती। इससे न उस समाज को ही सच्चा लाभ पहुंन् चता है, स्वयं उसे ही सेवा का श्रेय मिल पाता है। सच्ची सेवा का

मूल है द्या-भाव। द्या मनुष्यत्व के विकास की श्रन्तिम सोड़ी है द्यामाव निवंतता का चिह्न नहीं, श्रमोम स्वार्थ-त्याग श्रीर वोर कप्ट सहन की तैयारी का प्रतीक है।

इस विवेचन से हम इन नतीजों पर पहुंचे कि समाज-सेवा मनुष्य का कर्च में है—सामाजिक ही नहीं व्यक्तिगत भी। समाज-सेवा की प्रेरणा के लिए समाज के दुःखों की श्रनुभूति होनी चाहिए। जिस मनुष्य के श्रन्दर मनुष्यता नाम की कोई वस्तु किसी भी श्रंश में विध-मान् है, वह समाज के दुःखों को जरूर श्रनुभव करेगा। मनुष्य का द्या-माव जितना ही जायत होगा, उतना ही श्रधिक वह समाज की सेवा कर पायगा।

श्रव हम इस बात का विचार करें कि समाज-सेवा क श्रर्थ क्या है ? यमाज-सेवा का श्रभियाय यह है कि उन जोगों की सेवा जिन्हें सेवा की श्रयीत् सहायता की जरूरत हो, उन वार्तों की सेवा-उन वार्तों में सहायता करना जिनकी कमी समाज में हो, जिनके श्रभाव से समाज दुख पाता हो. श्रपनी उन्नति करने में श्रसमर्थ रहता हो। जिस समाज के किसी व्यक्ति को किसी बात का दुःख नहीं है, जिस समाज में किसी वात की कमी या रुकावट नहीं है, उसकी सेवा कोई क्या करेगा ? उसकी सेवा के तो कुछ मानी ही नहीं हो सकते । हाँ, यह दूसरी वात है कि श्राज भारतवर्ष ही नहीं, तमाम दुनिया में कोई भी समाज ऐसा नहीं है, जो सब तरह से भरा-पूरा हो थ्रीर इसक्तिए प्रत्येक समाज की सेवा करने की बरी तरह आवरयकता इन दिनों है और शायद सृष्टि के अन्त तक कुछ-न-कुछ वनी ही रहेगी। सो समाज़-सेवा का श्रसली श्रर्थ यही हो सकता है कि दलित, पोड़ित, पतित, पंगु, दुखी, निराधार, रोगी, दुर्व्यसनी, दुराचारी श्रीर ऐसे ही लोगों की सेवा। सेवा का श्रर्थ है जिस बात की कमी उन्हें है, उसकी पूर्ति कर देना। दूसरे शब्दों में कहें ती समाज में ऐसे कामों की नींच खालना जिन्हें हम श्राम तौर पर कुरीति-निवारण, पतित-पावन, परीपकार श्रीर दयाधर्म के कॉम कहा करते हैं। सेवा को एक श्रीर रीति भी है। वह है समाज-व्यवस्था में परिवर्तनः सही माने में समानता की बुनियाद पर समाज को कायम करना। च्यक्तिगत सेवा से सिन्न यह सामाजिक सेवा हुई। इसके सम्बन्ध में इसरी जगह विवेचन करेंगे।

श्चव हम अपने देश के सेन्य समाज की श्रोर एक दृष्टि दालें। याँ

दश को प्राकृतिक सुन्दरता, इसकी शस्यश्यामला भूमि, प्रत्यच श्रतुभव में श्राने वाले पड्ऋतुश्रों के श्रावागमन श्रीर वैभव, उसकी ऐतिहासिक उज्ज्वलता, उसको घार्मिक महत्ता, उसको विद्यान्यसन-पराकाष्टा, उसकी ·शूरवीरता श्रादि की विरुदावली गाने का यह स्थान नहीं है। पर उसके इन्हीं गुर्णों ने उसे विविध भाषा, वेश-भूषा ध्रौर विशेषता रखने (वाली जातियों की एक नमाइश बना रखा है। इसका उसे श्रिभमान होना चाहिए। उसका जन-समाज विविध है। उनसे वह उसी बरह शोभित होता है जिस तरह यहरंगी फूलों से कोई उद्यान सुसज्जित श्रीर सुगं-धित होता है। पर श्राज यह फ़ुलवारी सुरमाई हुई दिखाई देवी है। जीवन-पानी न मिलने से जिस तरह फूलों के पत्ते और पख़ाँरिया नीचा सिर करके कुक जाती हैं उसी तरह जीवन के श्रमाव में इसका जन-समाज नतशिर होकर अपना असागा मुख दुनिया को न दिखाने की चेष्टा करता हुआ मालूम होता है। अपने अ-कर्म या कुकर्म से प्राप्त परिस्थिति-रूपी राज्ञसी के भीमकाय जबडे में वह असहाय-सा छटपटाता हुआ देख पढ़ता है। तेज की जगह सेज, ज्ञान की जगह मौखिक मान, धर्म की जगह धन, समाज-सेवा की जगह व्यक्ति-सेवा-गुलामी-की उपासना में वह जीन दिखाई देता है। वह रोगी है, उसका शरीर, मन -श्रात्मा तीनों रोग-प्रस्त हैं—विजातीय वस्तुश्रों से भ्रष्ट होते जा रहे हैं। वह पंगु है, उसके पांव लडखड़ाते हैं--खड़ा होने की कोशिश करते हए पैर थर-थर कांपने लगते हैं। वह पतित है-पिछडा हुन्ना है-उसमें हुर्न्यसन, दुराचार, अन्यान्य कुरीतियों का श्रङ्घा है। श्रतएव वह सेन्य है। उसके विद्वान श्रौर शिज्ञित लोग श्रपनी विद्या श्रौर शिज्ञा का उप-योग व्यक्ति-सेवा, धनोपार्जन या श्रपने चुद्र सुख-साधनों की वृद्धि के लिए करते हैं। उसके धनवान सट्टेबाज़ी, कल-कारखाने-बाज़ी श्रीर सद--खोरी के द्वारा जान में श्रौर श्रनजान में गरीबों का धन श्रपने घर में लाते हैं--गरीवों को श्रधिक गरीव बनाते हैं, खुद श्रधिकाधिक धनी ·बनते जाते हैं श्रीर फिर उस धन का उपयोग 'दान' की श्र**पे**हा 'भोग' में श्रधिक होता है। 'दान' भी वे धर्म की वृद्धि के लिए, धर्म की स्थिति -के लिए नहीं, बल्कि धर्म के 'उन्माद' के लिए, धर्मभाव से. पर धर्म-ज्ञान के श्रमाव-पूर्वक देते हैं। उसके सत्ताधीश समाज-सेवक बनने श्रीर -कहलाने में श्रपनी मान-हानि समकते हैं--- 'विष्णु-पद' के श्रम को दूर करना उन्हें अप्रिय, शायद असहा भी मालूम होता है। 'प्रभु' शब्द से

संबोधित होने में वे श्रपना गौरव मानते हैं-इसमें परमेश्वर का श्रप-मान उन्हें दिखाई नहीं देता। उसके किसान, उसके श्रन्नदाता, उसके तात, उसके भोले-भाले पापभीरु सपूत, बैलों को गोद-गोदकर--उनके साथ ज्यादती कर-करके. ख़द सारे समाज के बैता बन रहे हैं। चत्रिय वो समाज में रहे ही नहीं । उनकी मुँ छें कट गईं । उनकी तलवारें देवी के सामने ग़रीब मेमने पर उठकर श्रपना जन्म सार्थक करती हैं। उनकी वन्द्कें निर्दोष हिरन, कौवे, बटेर, बहुत हुम्रा तो सूत्रर या कहीं-कहीं चीते के शिकार के लिए उठती हैं। श्रात्त के 'रचगा' की जगह 'भचगा' उन्हें सुविधाजनक धर्म मालूम होता है। मारने में छिपी हुई 'मरने की की तैयारी' को फिज्ल समम्कर, शत्रु पर प्रहार करने के आपत्तिमय मार्ग को छोड़, उन्होंने बकरों श्रीर हिरनो के मारने का राजमार्ग स्वीकार कर लिया है। नवीनयुग का नव सन्देश-'मारना नहीं, पर मरना' उनके कार्नो तक कभी पहुँचा ही नहीं है। यदि पहुँचा भी हो तो उनकी स्थूल बुद्धि उसके सूच्म पर शुद्ध शौर्य्य को प्रहुण करने की तैयारी नहीं दिखाती। उनका एक भाग डाके डाजने और लूटने को ही जान-धर्म समम रहा है, जो कि वास्तव में कापुरुष का धर्म है। उसका मुन्शी-मण्डल-राजकाजी लोग-सरस्वती के प्रतीक, कलम का उप-योग सरस्वती की सेवा में नहीं, बल्कि भोले-भाले. अनजान लोगों की गर्दन पर छुरी फेरने में करके 'कलम-कसाई' के पद पर प्रतिष्ठित होने की प्रसिद्धि पा चुका है। उसका ब्राह्मख्-वर्ग 'शिच्क' की जगह 'भिच्क' श्रीर 'उपदेशक' की जगह 'सेवक'--गुलाम--बनकर 'ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणः' 'श्रानन्दं ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचन' पर शोकमय श्रौर करुणामय भाष्य जिख रहा है। 'ज्ञान' की जगह 'खान-पान' श्रौर 'स्याग' की जगह 'भोग' ने ले ली है। पूर्वजों की पूंजी के वे दिवालियें वंशज हो गये हैं। बुजुर्गों की विरासत के वे कप्रत वारिस श्रपने की संबित कर रहे हैं। जन-तिरस्कार श्रीर निरादर के भागी होकर श्रपने मिथ्याभिमान-रूपी पाप का फल भुगतते हुए दिखाई देते हैं। 'नेता' के पद से भ्रष्ट होकर वे 'धर्म-विक्रेता' की पंक्ति में जा बैठे हैं। इस प्रकार श्राज इस देश का जन-समाज 'विवेक-अप्ट' श्रतएवः 'शतमुख परित' दिकाई देता है। यह है इस समाज का नम्न-भयानक चित्र। जब उसका यह कृष्ण-चित्र प्रांसों के सामने खड़ा होता है, तो चण-भर के क्षिए मेरी श्राशावादिता श्रीर श्रास्तिकता डगमगाने लगती है। पर, मैं

देखता हूं कि इस भयानकता के अन्दर भी श्राशा की, प्रकाश की सुद्दा-वनी किरणें हैं।

. यह चित्र मैंने इसिलए नहीं खींचा कि इससे यहां की दवी हुई, पर आशा की उत्सुक आतमा, भयभीत अतएव निराश हो जाय। यह तो इसिलए खींचा है कि हमारी मोह-माया, हमारी अम-निद्रा दूर हो जाय; हम अपनी सची स्थिति को उसके नग्न, अकृतिम और मीषण रूप में देख ले, जिससे उसके प्रति हमारे हृदय मे ग्लानि उत्पन्न हो। यह ग्लानि हमे दु-स्थिति को दूर करने की, दूसरे शब्दों मे समाज-सेवा करने की, प्रेरणा करेगी।

श्रव हमारे सामने यह सवाल रह जाता है कि श्रपने इस सेन्य समाज की सेवा किस प्रकार करें ? सेवा का प्रकार जानने के पहले हमें यह देखना होगा कि इस देश को किस सेवा की ज़रूरत है। दूसरे शब्दों में हमारे समाज में इस समय क्या दोष हैं, या ख़ामियां हैं, जिनके दूर होने से समान उन्नति की श्रोर श्रग्रसर हो सकता है। मैं जहां तक इस पर विचार करता हूं सुके सबसे बड़ी कभी यहां 'तेज' की दिखाई देती है, जो कि मेरी समम में सब त्रुटियों की जननी है। पुरुषार्थ वेज का इसरा नाम या ख़ास भ्रंग है। जब से हम पुरुषार्थ से नाता तोडने लगे, तब से हमारी विपत्तियां श्रीर हमारे दुःख बढने तागे। किसी समाज के सर्वाङ्ग-सुन्दर और सर्वाङ्ग-पूर्ण होने के लिए इतनी बातों की परम श्राव-श्यकता है—(१) भिन्न-भिन्न जातियों में ऐक्य भाव हो. श्रर्थात सब एक-दूसरे के हित में सहयोग श्रीर श्रहित में श्रसहयोग करते हों, (२) कोई कुरीति न हो, (३) श्रनाथ श्रीर निर्धन तथा पतित श्रीर पिछड़े हुए लोग न हों, (४) अन्याय, दुर्व्यसन और दुराचार न हो। यदि किसी समाज में इनमें से एक भी बटि हो तो मानना होगा कि वह उन्नत नहीं है और सेवा के योग्य है।

यदि हम अपने समाज की कमियों पर विचार करें तो कम से-कम इतनी वार्तों पर हमारा ध्यान गये बिना न रहेगा—(१) हिन्दू-मुसज-मानों का मन-सुटाव। (२) अछूत मानी जानेवाली जातियों—मंगी, चमार आदि के साथ दुर्ध्यवहार, छूने, आम कुओं से पानी भरने, मंदिरों में उन्हें आने देने आदि मनुष्योचित सामान्य अधिकारों से उन्हें बंचित रखना (३) किसान, मज़दूर के नाम से परिचित तथा कुछ अन्य जातियों और वर्गों का पिछुदा हुआ रहना। (४) अनाथ और निर्धन

विधवात्रों और विद्यार्थियों की शिचा-रत्ता, श्रीर भरख-पोषख का प्रबन्ध न होना। (४) नशेवाज़ी ख़ासकर शराबखोरी श्रोर वेश्या-वृत्ति का प्रचलित रहना (६) श्रसत्य-भाषण, दम्भ, दगावाज़ी, बेईमानी, व्यभि-चार, श्रन्याय श्रादि दुर्गु गों श्रोर दुराचारों का श्रस्तित्व (७) बाल-विवाह. वृद्ध-विवाह, विधुर-विवाह, विवाह में गालियां गाना, दहेज देना तथा कन्या-विकय आदि अनेक अशास्त्रीय रूढियों का प्रचलित रहना. मृत्यु के बाद जाति-भोजन-सम्बन्धी अनेक कुरीतियां। (=) सह बाजी, रिश्वतखोरी, नज़राना, बेगार, साहु कारों की किसानों पर ज्यादती. कल-कारखाने वालों की मज़दूरों पर ज्यादती, सत्ताधारियों की प्रजा पर ज्यादती, चोरी, डकेंती, खून श्रादि जुर्मी का होना। (१) मन्दिरों, मसजिदों, उपासकों की दुर्व्यवस्था श्रीर श्रव्यवस्था, पुजारियों, महन्तों, श्राचार्यों की श्रनीति, श्रविनय, भिच्कों, भिखारियों श्रीर पुरोहितों का अज्ञान श्रौर ज्यादती । (१०) रोग, मृत्यु, श्रापत्ति के समय कप्ट-निवा-रण का समुचित प्रवन्ध समाज की ग्रोर से न होना। (११) सत्-शिहा, सत्साहित्य. सद्धर्म श्रीर स्वच्छता, श्रारोग्य के प्रचार की ज्यवस्था न होना त्रादि श्रादि । श्रव श्राप देखेंगे कि समाज-सेवा की कितनी श्रावश्यकता है और समाज-सेवा का कितना भारी चेत्र हमारे सामने पदा है।

श्रव हमें इस बात पर विचार करना है कि यह सेवा किस प्रकार की जाय ? इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि जहां सेवा करने की इच्छा होती है, वहां रास्ता श्रपने-श्राप सुम जाता है। फिर भी सेवा के दो ही तरीके सुमे दिखाई देते हैं—स्थक्तिगत श्रोर समाजगत। जहां समाजसेवा की व्याकुलता रखने वाले व्यक्ति हने-गिने हों; वहां व्यक्तिगत रूप से सेवा श्रारम्भ करनी चाहिए। जहां सेवा की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति श्रायक हों, वहां संगठित-रूप से श्रयांत सामाजिक-रूप से सेवा का प्रयक्त करना चाहिए। यह सममना भूल है कि एक श्रादमी के किये कुंछ नहीं हो सकता। एक ही व्यक्ति यदि चाहे तो सारे संसार को हिला सकता है। सामाजिक प्रयत्न के लिए संगठन की श्रावरयकता है। संगठन के दो तरीके हैं—एक तो उपर से नीचे श्रीर दूसरा नीचे से उपर। पर संगठन उपर से नीचे करने का मार्ग, मेरी समम में, सदोष है। इमारत पहले बुनियाद से श्रुरू होती है, शिखर से नहीं। श्रुरू श्रीर पूरता संगठन नीचे से—जनता से श्रुरू होता चाहिए। यो श्ररूशांत

भन्ने ही ऊपर के लोगों के द्वारा हो पर नीव तो नीचे से ही उठानी चाहिए।

संगठन के लिए न भारी दकोसले की जरूरत है न उछल-कृद की। प्राय: हर गांव में पंचायत होती है। जहां न हो वहां वह क़ायम की की जाय। जहां हो वह उसके काम की जांच करके जो बृटियां हों वे सुधार दी जायं। पञ्चायत का सुखिया चुना ही श्रीर चुनाव की योग्यताः धन सत्ता या वैभव नहीं, बल्कि सेवा श्रीर सेवा-चमता हो। कागज़ी कार्रवाई कम-से-कम हो: विश्वास, प्रेम श्रीर सहयोग के भाव उसकी कार्रवाई मे प्रधान हों। पंचायत की वहमति के फैसलों या नियमो को सब लोग मानें श्रौर उन पर श्रमल करें। जो विना उचित कारण के न मानें, न श्रमल करे, वे श्रपराधी सममे जायं श्रौर पंचायत उन्हें यथा-योग्य दरह दे। पर. हर वात में श्रोचित्य का ख़याल रहे. न्याय-श्रन्याय का पूर्ण विचार रहे। ऊपर जिन सेवा-चेत्रो या त्रटियो का जिक्र कियां गया है उनमें एक भी ऐसी नहीं है जिसका समुचित प्रवन्ध वे पंचायतें न कर सकती हों। बात यह है कि हमारे पास सेवा के सब साधन मौजूद हैं. धन है, शक्ति है. संस्था भी है, नहीं है वे खांखें जिन्हें यह दिखाई दे सके। यदि हमारे मन में समाज-सेवा की ज़रा भी इच्छा पैदा हो जाय तो हमारी इन्हीं श्रांखो से हमें ये सब वार्ते करतलामलवत दिखाई देने लगे।

पंचायतों का सबसे पहला काम यह हो कि वे अपने गाँव की किसयों, अभावों की जांच करे और उनमें जिस बात से जिस दल या वर्ग को सबसे ज्यादा तकलीफ़ होती हो उसके प्रवन्ध को सबसे पहले अपने हाथ में लें और उस काम के लिए गाँव में जो सबसे योग्य पुरुष हो उसके जिस्मे वह काम दें। पंचायत का एक कोष हो। हर कुटुम्ब की शक्ति देखकर उसके लिए चन्दा लिया जाय। प्वोंक बातों में मुक्ते किसानों की दरिव्रता, अलूतों की द्याजनक स्थिति, अनाथ और निधन विधवाओं और विद्यार्थियों की दुरवस्था, और हिन्दू-सुसलमानों का मन-मुटाब ये सवाल सबसे ज्यादा ज़रूरी मालूम होते है। पंचायतों को चाहिए कि पहले इन पर ध्यान दें।

ं किसानों की दिदिता मिटाने के लिए तीन काम प्रधानतः करने होंगे। सीहूकारों श्रीर राज-कर्मचारियों की लूट से उसकी रचा श्रीर चरले के द्वारा श्रयीत् मौसम पर्रे कंपास इकट्ठा कर उसे खुद ही लोड, धुनक और सूत कातकर तथा श्रपने गांव के जुलाहे से कपड़ा बुनवाकर पहनने की प्रेरणा के द्वारा उनको फुरसत के समय में कुछ श्रामदनी का साधन देना, श्रीर बेगार-नजराना की प्रथा मिटवाने का उद्योग करना। श्रञ्ज्तोद्धार के लिए छुश्रा-छूत का परहेज न रखना, छुवों से उन्हें पानी भरने देना, मन्दिरों में जाने देना और मदरसों में पढ़ने देना, श्रादि सहू लियत करनी होगी। श्रमाथ श्रीर निर्धन विधवाश्रों श्रीर विद्यार्थियों में धार्मिक श्रीर श्रौद्योगिक तथा चरला श्रादि की शिन्ना का प्रवन्ध करना होगा श्रीर जब तक वे स्वावलम्बी न हों तब तक उनके भरण-पोषण की ब्यवस्था पंचायती फंड से करना। हिन्दू-मुसलमान श्रादि भिन्न-भिन्न धर्म की श्रनुयायी जातियों में मेल-मिलाप रखने के लिए एक दूसरे के धार्मिक रिवाजों के प्रति श्रादर श्रीर सहिष्णुता रखने के भावों का प्रचार करना श्रीर श्रपने-श्रपने धर्म के श्रुद्ध, उच्च, उदार सिद्धान्तों के प्रमापूर्वक ज्ञान-दान-का प्रवन्ध करना—ये काम करने होंगे।

श्रव सवाल यह रह जाता है कि इस काम को कौन उठावे ? इसका सीधा जवाब है वह जिसके मन में सेवा करने की श्रेरणा होती हो। समान के दुःखों को देखकर जिसका हृदय छटपटाता हो वही सेवा करने के योग्य है, वही सेवा करने का श्रधिकारी है. वह किसी के रोके नहीं रुक सकता। जो श्रीरों के दुःख से दुःखी होता है, उनके दुःख दर करने के लिए त्याग करने और कष्ट उठाने के लिए तैयार रहता है. सममना चाहिए कि उसकी आत्मा उन्नत है, और मानना चाहिए कि वही समाज-सेवा का श्रधिकारी है। ये लोग समाज के लिए श्रादरणीय. पुज्य. समाज के सहयोग के सर्वथा योग्य होते हैं। ऐसे सज्जन सब समाज में थोड़े-बहुत हुआ करते हैं। इमारे समाज में भी ऐसे महानु-भाव हैं, उन्हीं को मैंने ऊपर 'इस भयानकता के प्रन्दर भी त्राशाकी, प्रकाश की सुद्दावनी, किरगों' कहा है। उन्हीं के प्रयत्न पर हमारे समाज का कल्याण अवजन्तित है। वे यदि इने-गिने हों तो चिन्ता नहीं। एक दीपक अनेक घरों के दीपकों को प्रज्वलित कर सकता है-नहीं, सारे भूमण्डल को प्रकाशित श्रीर दीप्तिमय कर सकता है। एक कर्ने ने भारत में प्रपूर्व स्त्री-संस्थाएं खोल दीं, एक बुकरटी वाशिंगटन ने सारी नियो जाति का सिर संसार में ऊँचा कर दिया, एक मालवीयजी ने एक बहा हिन्द-विश्वविद्यालय खड़ा कर दिया, एक द्यानन्द ने हिन्दू-जाति में ब्रद्भुत चेतना उत्पन्न कर दी, एक तिलक ने भारतीय राजनीति में

-खलवली मचा दी, एक गांधी ने संसार को नवीन प्रकाश से श्रालोकित कर दिया. एक विवेकानन्द श्रीर एक रामतीर्थ ने युरोप श्रीर श्रमेरिका में हिन्द-धर्म की कीतिं ग्रमर कर दी। यह न सोचिए कि जब तक श्रापके पास वडी भारी संख्या न हो, दफ्तर न हो, श्रमला न हो, तब तक श्राप कुछ सेवा नहीं कर सकते । कार्यारम्भ के लिए इन ढकोसलों की बिलकल जरूरत नहीं होती। यदि श्राप में से एक भी व्यक्ति श्रपनी शक्ति श्रीर प्रेरणा के श्रनुसार छोटा भी कार्य चुपचाप करने लगेगा तो उसकी ठोस श्रीर बुनयादी सेवा के श्रागे बीसों ज्याख्याना, लेखों श्रीर -प्रस्तावों का कुछ भी मूल्य नहीं है। एक सिस्टर निवेदिता ने कलकत्ते की गन्दी गलियों को सुबह किसी को न मालूम होने देते हुए साफ़ करके जो सेवा की है, सत्याप्रहाश्रम के किर्तने ही लोग पाख़ाना साफ करके श्रद्धतों की समाज की जो सेवा कर रहे हैं, गांधीजी रोज़ चरखा कातकर निरन्न किसानों की, श्रीर लंगोट लगाकर वस्त्र-हीन भिखारियो की जो सेवा कर रहे हैं, उसके श्रभाव में रामकृष्ण मिशन, सत्याग्रहाश्रम श्रीर कांग्रेस की सेवाएं फीकी श्रीर निस्सार मालुम होती हैं। सवास इच्छा का है, कसक का है। जहां दर्द है, वहां दवा है। सिपाही न तो श्रमावों की शिकायत करता है, न बाधाओं की परवाह । वह तो तीर की तरह सीधा लच्य की श्रोर दौडता चला जाता है-न इधर देखता है. न उधर । वह 'हवाई जहाज़' में सौर नहीं करता; वह तो जहां ज़रूरत हो, वहां 'दफ़न हो जाने के लिए एक पांव पर तैयार रहता है। श्रतएव यदि इस मानते हैं कि इस मनुष्य हैं, तो जिस रूप में इससे हो सके उसी रूप में समाज के दु.खी की दूर करने के उपाय में श्रर्थात् समाज-सेवा में अपना तन, या मन, या धन, या तीनों, लगाये बिना हमारे दिख को चैन नहीं पढ़ने की। श्रीर जिन लोगों का पुराय इतना प्रवल न हो, निनकी मनुष्यता जाप्रत न हुई है, उनमें समाज-सेवा के लिए श्रावश्यक तेज-पुरुषार्थ का श्रभाव हो, वे परमात्मा से प्रार्थना करें कि है प्रभो हमारी बुद्धि को विमल श्रीर हृदय को कोमल कर, जिससे हम श्रपनी जाति, समाज, देश श्रीर, श्रन्त को सारी मनुष्य-जाति के दुःख को श्रन-भव कर सकें श्रौर

तेजस्विनावधीतमस्तु ःजिससे हम उनको दूर करने में समर्थ हों।

## ५ : हिन्दूधर्म की रूप-रेखा

हिन्द-समाज इन दिनों कान्ति के पथ पर है। इस्लाम के आक्रमण ने जहाँ उसे स्थिति-पालक ( Conservative ) बनाया, तहाँ ईसाई-सभ्यता उसे अपने पुराने विश्व-बन्धुत्व की श्रोर ले जा रही है। इस्लास-यद्यपि एक ईश्वर का पुजारी श्रीर आतृ-भाव का पृष्ठ-पोषक है, तथापि भारत पर उसके त्राक्रमणकारी स्वरूप ने हिन्द्-समाज को उससे दूर फेंक-दिया है। इसके विपरीत ईसाई-संस्कृति श्रपने मधुर स्वरूप के प्रभाव से हिन्द-समाज को अपने नज़दीक ला रही है। भिन्न-भिन्न संस्कृतियों-श्रीर जातियों के ऐसे सम्पर्क श्रीर संवर्ष के समय किसी भी एक संस्कृति यां जाति का श्रपने वर्तमान रूप में बना रहना प्रायः श्रसम्भव हो जाता है। दोनों एक-दूसरे पर श्रपना श्रसर छोड़े बिना नहीं रहते। हाँ. यह ठीक है कि. विजित संस्कृति श्रीर जाति, विजेता संस्कृति श्रीर जाति का, श्रीधिक श्रनुकरण करने लगती है। क्योंकि वह स्वभावतः सोचने लगती है कि किन कारणों ने उसे जिताया श्रीर मुक्ते हराया श्रीर जो बाह्य-श्रयवा श्राभ्यंतर कारण उस समय उसकी समक्त में श्रा जाते हैं. उन्हीं का वह अनुकरण करने लगती है-इस इच्छा से कि इन बातों को प्राप्त कर और इन वार्तों को छोड़ कर मैं फिर श्रपनी श्रच्छी दशा को पहुँच-जाऊँ ।

हिन्दू-समाज श्रीर हिन्दू-धर्म इस समय संसार के किसी धर्म श्रीर समाज के श्रसर से श्रपने को नहीं बचा सकता। यह बात सच है कि हिन्दू-समाज को हिन्दू-धर्म से जो जैंची श्रीर श्रच्छा बातें विरासत में मिली हैं, वे श्रीर समाजों को श्रवतक नसीव नहीं हुई हैं। पर हिन्दू-समाज तब तक उन बातों से न स्वयं काफी लाभ उठा सकता है श्रीर न श्रीरों को लाभ पहुँचा सकता है, जब तक कि वह खुद उस विरासत को, जमाने के मौजूदा श्रकाश में, श्रपनी श्रावश्यकताशों के श्रनुकूल न बना ले श्रीर श्रपने को उस विरासत के योग्य न सावित कर दे। इसी काट-छाँट, उल्लट-फेर या परिवर्तन का नाम है क्रान्ति। इस समय हिन्दू-समाज श्रीर हिन्दू-धर्म के श्राय: श्रत्येक श्रंग में एक हल्ल-चल ही रही है, एक श्रयल-प्रथल मच रही है, श्रीर यह उसके दूषित माग को काट तथा उत्तम भाग को पुष्ट किये बिना न रहेगी। श्रार्थ-समाज, श्रीर जिसे श्राजकत लोग गांधी-मत कहने लगे हैं, ये सब इसी क्रान्ति के

बाल मर्पडे हैं। श्राइए, इसी क्रान्ति के प्रकारा में, हमारी बुद्धि और समाज की श्रावश्यकता हमें जितनी दूर ले जा सकती है, हम हिन्दू-धर्म पर, वहाँ से यहाँ तक नये सिरे से विचार करें।

जिस समाज को आज 'हिन्दू' कहते हैं उसे प्राचीन काल में 'आयं' कहते थे। हिन्दुस्थान का भी प्राचीन नाम आर्यावर्त था। हिन्दुस्थान के परिचम में 'सिन्धु' नाम की एक बढ़ी भारी नदी है। उसके रास्ते से यचन सबसे पहले भारतवर्ष में आये। सिन्धु-नदी के आस-पास वसने के कारण उन्होंने आयों का परिचय अपने देशवासियों को 'सिंधु' के नाम से दिया। प्राकृत-भाषा में संस्कृत के 'स' शब्द का यहुत जगह 'ह' रूप हो जाता है। इस कारण 'सिन्धु' शब्द समय पाकर 'हिन्दू' में बदल गया। हिन्दुओं के निवास-स्थान भारतवर्ष का नाम भी हिन्दुस्थान या हिन्दुस्तान पढ़ गया।

महिषं दयानन्द भारत की पाचीन संस्कृति श्रीर प्राचीन जीवन के बढ़े प्रेमी श्रीर श्रमिमानी थे। 'हिन्दू' नाम एक तो प्राचीन न था, दूसरे यवनों के द्वारा दिया गया था, इस्र कारण उन्होंने फिर से प्राचीन शब्द 'श्रार्यं' का प्रचार करना चाहा था। श्रभी तक तो 'श्रार्यं' शब्द प्रायः उस समाज का सूचक माना जाता है, जो महिष् दयानन्द के सिद्धान्तों पर चवना चाहता है। श्राज भी हिन्दू पुरुषों के नाम के श्रन्त में प्रायः जो 'जी' शब्द लगाते हैं, वह 'श्रार्यं' शब्द ही का श्रपश्रंश रूप है।

हिन्द-भर्म आजकल आर्य-धर्म, वैदिक-धर्म, सनातन-धर्म आदि कई नामों से पुकारा जाता है। बौद, जैन, तथा सिख-धर्म भी हिन्द-धर्म के ही अंग हैं। आर्य-धर्म का अर्थ है आर्यों का प्रतिपालित धर्म। वैदिक धर्म का सत्तवन है वेदों में प्रतिपादित धर्म और सनातन धर्म का अर्थ है सृष्टि के आरम्भ से चला आया और सृष्टि के अन्त तक चला जाने वाला धर्म। वौद्ध, जैन और सिख धर्मों को स्वतन्त्र धर्म कहने के बजाय हिन्दू धर्म के सम्प्रदाय था पंथ कहना ज्यादा सार्थक होगा। हिंदू-धर्म को अब कुछ लोग सनातन-मानव-धर्म था मानवधर्म भी कहने लगे हैं। इसके द्वारा वे यह स्चित करना चाहते हैं कि (१) हिंदू-धर्म, सामान्य मानव-धर्म से भिन्न नहीं और (२) समयानुसार रूपान्तर करते हुए भी उसके मूल तन्त्र आदि से अन्त तक अटल रहते हैं। अतएव मेरी राय में हिन्द-धर्म का दूसरा ठीक नाम है सनातनधर्म। 'आर्य-धर्म' नाम करने से तो प्रवार अर्भी बहुत कम हुआ है, और 'वैदिक-धर्म' का प्रचार करने से

हमारी बुद्धि 'देदों' तक मर्यादित हो जाती है। जब कभी हमें समय की देखकर धर्म के किसी विशेष सिद्धान्त पर और देने की या उसके किसी श्चंग को निषिद्ध करार देने की ज़रूरत पेश आती है. तब हमें 'वेदों' का 'सहारा' लेना पडता है, यदि प्रसंगर्वश 'वेदों' ने हमारा साथ न दिया ती या तो उनके अर्थी की खींचातानी करनी पड़ती है या निरास 'होना पंड़ता है। श्राजकल प्रत्येक बाद में जो यह देखने की प्रया-सी पड़ गई है कि यह वेंद में है या नहीं, यह इसी वृत्ति की परिणाम है। किसी धर्म के मूलभूत सिद्धान्त था तत्व जिस प्रकार अटल होते हैं. त्रिकाला-वाधित होते हैं, उसी प्रकार उसके धर्मग्रन्थ-फिर वे एक ही या भ्रनेक-अटल, श्रेपरिवंत नीय नहीं होते । हाँ, यह बात ठींक है कि श्रवतक हिन्दू-धर्म के मूल प्रथ एक प्रकार से 'वेद' ही माने गये हैं; परन्तु हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन चार्वक, बौद्ध, श्रौर जैन तथा त्रविचीन सिख-पंथ के लोग वेदों को नहीं मानते हैं—फिर भी वे हिन्द-धर्म के श्रंग तो हैं ही। श्रतएवं श्रंव 'हिंदू-धर्म' को 'वैदिक' नाम देना 'उसे संकुचित कर देना है, और दूसरे धर्म-पंथों के लिए उसका दरवाजा नीक देना है। यह दूसरी बात है कि चेदों का प्रर्थ इस प्रकार किया जाय कि जिससे भिन्न-भिन्न पंथों के वे विशिष्ट सिद्धान्त या श्रंग उनमें उसी न्तरह समाविष्ट हो जायं जिस तरेह उनके प्रयंक् ।धर्म-ब्रन्थों में हैं श्रीर इस प्रकार वेदां की महिमा कायम रक्खी जाय। पर एक तो हिंदू-धर्म के मूल तत्वों में इतना बल श्रीर उपयोगिता है कि वे किसी ग्रन्थ या ·हॅयक्ति का सहारा लिये विना न केवल कायम ही रह सकते हैं विक्कि फैल भी सकते हैं, और दूसरे, यदि वेदों में उन बातों का समावेश था ही तो फिर ये वेद-विरोधी नये सम्प्रदाय बने ही क्यों, श्रीर श्रव तक टिक ही क्यों पाये हैं ? तीसरें वेदों की भाषा छाज सर्वसाधारण की भाषा से इतनी सिन्न है, ख्रीर उनका भाव तथा शैली इतनी गृह खीर क्लिए है कि सर्व-साधारण में उनका घर-घर प्रचार एक असंभव-सी बात है। विना भाष्यों के जिनका संतलव ही समक्त में नहीं श्राता। किर वे किसी शास्त्रीय प्रन्थ की तरह व्यवस्थित और क्रमबद्ध नहीं। धह दूसरी बात है कि हमारी मालुकता उन्हें अपीरुषिय माने, हमारी किंद्रा उन्हें सब 'सत्विद्याश्री का आगार' कहे, हमीरी व्यवहार-बुंबि इस पैतृक सम्पत्ति की श्राराधना करे, पर धर्म-प्रेम,धर्म-प्रचार कहता है कि अन्य-विशेष हितक धर्म की गति की मर्था देत कर दोगे तो धर्म की भौतिकता और उज्ज्वलता कम हो जायगी तथा समाज का विकास रुकं जायगा—समाज अनेकविध होकर कुपन्थी हो जायगा और अब तक अन्य-विशेष या व्यक्ति विशेष को धर्म का आधार भागने वालों के समाज की यही हातत हुई है।

'हिन्दू' शब्द अब यद्यपि इतना न्यापक होगया है कि उसमें जैन, बौद्ध, सिख सब अपना समावेश करने लगे हैं, परन्तु जो लोग उसे विश्व-धर्म की कोटि और योग्यता पर पहुंचाना चाहते हैं वे बहुधा निराशे होंगे या मुश्किल से सफल होंगे, यदि 'हिंदू' शब्द का भी आग्नह क्रायम रक्खेंगे। या तो उसे मानव-धर्म कहें या सनातन-धर्म। सनातन-धर्म का रूद अर्थ यद्यपि संकुचित हो गया है तथापि 'हिंदू' शब्द की अपेसा उसके अर्थ में विस्तार-समता अधिक है और न वह अंथ, ब्यक्ति, देश या समाज से सीमित ही है।

यह तो हुई नाम की श्रर्थात् ऊपरी वाता। यदि हम भीतरी सार वस्तु को ठीक-ठीक समक्त लेंगे तो बाहरी वातों के लिए विवाद या उल-कन का श्रवसर बहुत कम रह जायगा।

यदि हिंद-धर्म के मूल तत्त्व का विचार करें तो वह साधारण मानव-धर्म से भिन्न नहीं मालूम होता। यदि हिंदू-धर्म की श्राचार-पद्धति पर ध्यान न दें-केवत तत्व की ही देखें, तो वह सारे मनुष्य-समाज के धर्म का स्थान से सकता है। दूसरी भाषा में यों कहें कि एक मनुष्य की शारी-रिक, मानसिक, श्रार्थिक, बौद्धिक, श्रास्मिक, सामाजिक राष्ट्रीय, राजनैतिक श्रीर मानवी सब प्रकार की भूख या श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति की गुंजा-इश उसमें है। हिंदू-धर्म का सबसे वड़ा तत्त्व यह है कि यह विश्व चैतन्य से भरा हुआ है,--फिर उसे चाहे ईरवर कहिये, चाहे सत्य कहिये, चाहे बहा कहिये, चाहे शक्ति कहिये, चाहे श्रौर कुछ —किन्तु यह सारी जड़-चेतन-रूप सुष्टि उसी की बनी हुई है। सर्व-साधारण को भाषा में इसे थों कह सकते हैं--ईश्वर या श्रात्मा है और वह घट घट में ज्यास है। यह हुन्ना परम सस्य । हुनिया के तत्त्वज्ञानी या दार्शनिक श्रमी तक सर्स्य की अर्थात् दुनिया के मूल की खोन में इससे आगे नहीं बढ़े हैं। हर धर्म के विचारशील दार्शनिकों ने इस बात पर विचार किया है कि मनुष्य क्या है, वह क्यों पैदा हुआ है, वह कहां से आया है, कहां जायेगा, दुनिया से उसका क्या सम्बन्ध है, दुनिया के प्रति उसका क्या कर्तेन्य है, भनुष्य को और इस सारी सृष्टि को किसने पैदा किया, इसका मूर्ज क्या

है, उसके प्रति मनुष्य का क्या कर्तव्य है, श्रादि । हिंदू-धर्म में इस विचार-झाहित्य का नास है. दर्शन-प्रंथ या धर्म-प्रंथ श्रीर विचार-तथ्यों का नाम है धर्म-तत्त्व । हिंदू-धर्म श्रीर हिन्दू-समान में 'धर्म' शब्द प्रायः छः श्रयों में प्रयुक्त होता है—

- ं (१) परम सत्य—जैसे, ईरवर, या श्रात्मा या चैतन्य है श्रीर वह सब में फैला हुआ है।
- (२) परम सत्य तक पहुंचने का साधन—जैसे, प्राणी मात्र के प्रति श्रात्म-माव रखना—सबको श्रपने जैसा सममना—श्रहिंसा; ब्रह्मचर्य, सत्य, श्रपरिग्रह, श्रस्तेय, श्रादि का पालन।
- ्र (३) कर्तेन्य—जैसे, माता-पिता की सेवा करना पुत्र का धर्म हैं; पड़ौसी की श्रौर दीन-दुखियों की सहायता करना या प्रतिज्ञा-पालन मनुष्य का धर्म है।
- (४) सत्कर्म या पुराय अर्थात् सत्कर्म-फल-जैसे; दान देने से वर्म होता है।
- ( १) स्वभाव या गुरा-विशेष---बहना पानी का धर्म है, उड़ना पत्तियों का धर्म है, मारना विष का धर्म है।
- (६) धर्म-प्रनथ---हमारा हिन्दू-धर्म है, या ईसाई या सुस्तिम धर्म है।

श्रव श्राप देखेंगे कि 'धर्म' शब्द कैसे विविध श्रथों में व्यवहत होता है। इससे हमें हिंदू-समाज श्रोर हिंदू-जीवन में धर्म शब्द की व्यापकता का पता लगता है। इससे हमें इस बात का भी ज्ञान होता है कि 'धर्म' के विषय में हिंदू-समाज में क्यों इतनी विचार-भिन्नता तथा विचार-श्रम है। कोई एजा-श्रचों को ही धर्म मानता है, कोई गरुए कपड़े पहनने को ही धर्म मान बैठा है, कोई खान-पान, ब्याह-शादी एस्यु-मोज को ही धर्म मान रहा है, कोई जप-तप को धर्म समकता है, कोई स्नान-ध्यान को श्रीर कोई परोपकार, जाति-सेवा श्रीर देश-सेवा को धर्म समक्त रहा है। इन सबका मूल है 'धर्म शब्द की इस व्यापकता में। गर्माधान से लेकर एस्यु श्रीर मोज प्राप्त करने तक हिन्दुओं का सारा जीवन इसी कारण धर्म-मय माना जाता है। धर्मतत्व, धर्म-पाजन के नियम, सामाजिक; श्राधिक, नैतिक श्रीर राजनैतिक तथा स्वास्थ्य श्रीर शिजा-सम्बन्धी सब प्रकार के सिद्धान्त श्रीर नियम हिन्दुओं के यहां धर्म-नियम है।

इनके यहां धर्म का यह तत्त्व्या बांधा गया :---

यतः श्रभ्यद्य-निश्रेयस-सिद्धिः स धर्मः।

श्रयांत जिसके द्वारा मनुष्य को सब प्रकार का सांसारिक सुल-वैभव श्रास हो श्रीर उसके परचात तथा साथ ही ईरवरी सुल-शान्ति भी मिले इसी का नाम है धर्म । सरल भाषा में कहें तो जिससे लोक-परलोक दोनों सघें, वह धर्म है । इस व्याख्या में धर्म-तत्त्व, धर्म-शास्त्र, भीति-नियम, स्वास्थ्य-साधन, शिचा-विधान, राज तथा समाज-नियम सबका भली-भांति समावेश हो जाता है । वर्तमान हिन्दू-समाज को ध्यान में रलकर, आधुनिक काल में, खोकमान्य तिलक महाराज ने

प्रामाएयबुद्धिर्वेदेषु उपासनानामनेकता ।

क्रियांत जो वेद को मानता हो, श्रनेक देवी-देवताओं की उपासना को

मानता हो, श्रादि न्याख्या हिन्दू की की है। यह न्याख्या एक प्रकार से

श्राजकत के संकुचित सनातन-धर्मी कहे जाने वाले हिंदू-धर्म की हो जाती
है। इसमें सिख, जैन, बौद्ध श्रादि तो दूर, एक तरह से श्रार्य-समाजी भी

वहीं था सकते।

दूसरी ब्याख्या देशभक्त श्री सावरकर ने की है। इसके श्रनुसार केवल वही मनुष्य हिंदू कहा जा सकता है जो भारतवर्ष को अपनी धर्म-भूमि और मान्-भूमि मानता हो। लोकमान्य की व्याख्या से तो यह श्रमिक ब्यापक श्रीर हिंदू-समाज की वर्तमान श्रावरयकताश्रों के श्रनुकूल है। इससे हिन्दू-समाज के मिन्न-भिन्न सम्प्रदायों में एक हिन्दू-भाव की जड़ जमेगी। इससे वर्तमान हिंदू-समाज के संवटन में तो सहू लियत हो जायगी, परन्तु हिंदू-धर्म के प्रसार श्रीर हिंदू-समाज के विस्तार में सहायता न मिलेगी। इमें हिंदू-संबटन इस बात को लच्य करके करना है कि हिंदू-धर्म से पृथिवी का बच्चा-बच्चा लाभ उठावे। इसके लिए मेरी राय में श्रीर भी न्यापक परिभाषा की श्रावरयकता है। वह ऐसी हो जो कि हिंदू-धर्म का रहस्य, महत्त्व श्रीर सिद्धांत भी हमें समस्त है श्रीर इमारे सर्वतोमुखी विकास में हमें सब तरह सहायता दे। ऐसी एक ज्याख्या में श्राज हिंदू-विचारकों की सेवा में उपस्थित कर रहा हूं। मेरी परिभाषा यह है कि हिंदू-वह है जो इन पांच सिद्धांतों को मानता हो—न

<sup>(</sup>१) सर्वात्म-भाव

<sup>(</sup>२) सर्व-भूत-हितः

<sup>(</sup>३) पुनर्जन्म

- (४) वर्णाश्रम और
- (४) गोरचा:

ः फिर वह चाहे किसी देश और वेश में रहता हो श्रीर चाहे किसा अन्य या गुरु को मानता हो।

धर्म के पूर्वीक ख़हों रूपों को तथा पूर्वोक ध्याख्या को हम दो भागी में बांद सकते हैं---去 (१) धर्म-तत्त्व और (२) ध्मचार। पहले भाग में तरव-चिन्तम और तत्व-निर्णय किया जाता है और दूसरे भाग में उसके पावन के विधि-विधान बताये जाते हैं। पहला विचार का विषय है, दूसरा श्राचार का । या यों कहें कि पहला भाग लच्य स्थिर करता है श्रीर दूसरा-उस तक पहुंचने के मार्ग का उपाय बताता है । इस लच्य, या साध्य, या तत्त्व-निर्णय या धर्म-विचार से जहां तक सम्बन्ध है, संसार के समस्त धर्म-मतों, में तथा हिंद-धर्म के भिन्न-भिन्न श्रंग-रूप धर्म-पन्थों में प्रायः कोई भेद नहीं है। जैसे मनुष्य का बच्य है पूर्णता को प्राप्त करना-इसका विरोध किसी धर्म-सत में न मिलेगा। यह हो सकता है कि भाषा ज़दी-ज़दी हो-पर भाव यही मिलेगा। जैसे हिंदू इसे कहेगा, मोख प्राप्त करना, साचात्कार करना, ईरवर-स्वरूप हो जाना, स्थितप्रज्ञ होना-ब्रह्मत्व को प्राप्त होना. कैवल्य-निर्वाश या जिनत्व प्राप्त करना श्रथवा ज्ञानी हो जाना आदि। इस जन्य को पहुंचने का साधन है-पविक्र जीवन म्यतीत करना, दूसरी भाषा में कहें तो गुखों को बढाना, शक्तियों को बढ़ाना और दोषों को तथा कमजोरियों को कम कर डालना। या यों कहें कि श्रंपना विचार श्रीर श्रपनी सेवा छोड़कर दूसरों का विचार श्रीर क्षेत्रा करते रहना । इसे आप चाहे धर्माचरणं कहिये. तप कहिये. देश और समाज-सेवा कहिये---कुछ भी कहिये। कहने का सार यह कि मनध्य के लंक्य के सम्बन्ध में, अन्तिम स्थिति के विषय में, विविध धर्म-मतों में आया-मेद के श्रतिरिक्त भाव-भेद नहीं है श्रीर न उसके मुख्य साधन-राज-द्वार-के विषय में ही खास श्राशय-भेद है। मन्तम्य, स्थान श्रीर प्राप्तव्य स्थिति जब कि एक है. उसके स्वरूप-वर्णन में चाहे दृष्टि. रुचि. कोग्यता. अवस्था बादि के भेद से कुछ भेद हो-वहां तक पहुंचने का राज-द्वार जब कि एक है-फिर उस तक ले जाने वाले छोटे-वर्ड टेड़े-मेडे रास्ते चाहे अनेक हों-तब पन्थ-मेद और धर्म-मेद रह कहां जाता है ?" वह रहता है तत्त्व-भेद में नहीं, आचार के बङ्गोपाह में।

; हिन्द्-घर्स का सबसे बदा सिद्धान्त है---

सर्वे स्वित्वदं ब्रह्म । एक मेवाद्वितीयम् । सोऽहम् ।
श्रयति यह सब विश्व ब्रह्मय—चेतन्यं सय है । ब्रह्म सव मे एक
रूप से ज्यात है । मैं भी वही या उसी का श्रंश हूं । जन-साधारण हसी
को श्वात्मा या ईश्वर कहते हैं । ब्रह्म श्रीर श्वाचरण के द्वारा इस सत्य का
अनुभव करना मनुष्य का स्वभाव-धर्म है । यह हुश्चा मनुष्य-का जन्म ।
इसीका नाम है मनुष्यत्व प्राप्त करना । जनतक मनुष्य इस श्रवस्था
को नहीं प्राप्त होता वह श्रपने दिल श्रीर दिमाग—श्राचार श्रीर विचार
के द्वारा यह नहीं श्रनुभव कर जेता कि श्वात्मा ही परमात्मा है—जीवमात्र का सुख-दु स मेरा सुख-दु:ख है, उनके गुण दोप मेरे गुण-दोप
है, उनकी सबजता-निर्वलता मेरी सबजता-निर्वलता है, तब तक वह
श्रपने जन्म, पूर्णत्व या मनुष्यत्व से दूर है ।

हिन्दू-धर्म का दूसरा वड़ा सिद्धान्त है--'सर्व भूत-हित' । यह हिन्दू को उसके ध्येय तक पहुंचने का द्वार दिखाता है। इसका श्रर्थ है-प्राणि-मात्र के हित में लगे रहना श्रर्थात् जो हिन्दू हर मनुष्य का-फिर वह किसी भी जात-पांत या देश का हो-सदा भला चाहेगा श्रीर करेगा. अपने भले से बदकर और पहले दूसरे का भला चाहेगा और करेगा, जो प्रश्च-पची, कीड़े-मकोड़े तक के हित में तत्पर रहेगा, वही श्रपने जीवन-लक्य तक पहुंच सकेगा। ऐसे जीवन का ही नाम पवित्र जीवन, हिन्दू-जीवन या साधु-जीवन है। एक हिन्दू के लिए केवल यही काफी नहीं है कि वह जान ले कि मुक्ते पूर्याता को पहुंचना है—दुनिया के सब दुखों, सब कमजोरियों, सब दोषों, सब वन्धनों से सदा के लिए छूट जाना है? या मनुष्योचित समस्त सद्गुर्णो, सद्भावों श्रीर सत्शक्तियों का उदय श्रीर पूर्ण विकास श्रपने श्रन्दर करना है; बिह्क यह भी जरूरी है कि वह उनके जिए सच्चे दिल से भाजीवन श्रथक प्रयत्न करे। वह प्रयत्न कैसा श्रौर किस दिशा में हो-इसी का दर्शक यह दूसरा सिद्धांत है। इस सिद्धांत में समाज-सेवा, देश-हित, राष्ट्र-कल्याण, परोपकार श्राद्वि सद्-भावों श्रीर सत्कार्यों का कीज है। हिन्दू मिन्न-भिन्न सेवा-कार्य इसिबए नहीं करता है कि उनसे दुनिया में उसकी की ति फैलती है, या बहप्पन और गौरव मिलता है, या उच्च पद और प्रतिष्ठा, मिलती है, या और कोई दुनियवी महत्त्वाकांचा सिद्ध होती है; बल्कि इसलिए करता है कि इनके विना उसका जीवन-कार्य अधूरा रह जाता है, मनुष्योचित गुर्खो का विकास उसके अन्दर पूरा-पूरा नहीं हो पाता; उसके मनुष्यत्व या हिन्दुत्व की पूरी-पूरी कसौटी नहीं हो पाती। हिन्दू-धर्म का श्राधार शास्त्र, या कसैकाएड, या धार्मिक विधि-निषेध या यम-नियमादि का समावेश इस में हो जाता है।

हिन्द्-धर्म के ये दो सिद्धांत-एक लच्य संबन्धी, दूसरा साधन-सम्बन्धी-ऐसे हैं जो उसे मानव-धर्म की कोटि में ला बिठावे हैं: मानव-धर्म के लिए इससे बढ़कर सिद्धांत श्रभी तक किसी विचारक, धर्माचार्य या धर्म-प्रवर्तक के दिमाग़ श्रीर श्रनुभव में नहीं श्राये । इसके श्रतिरिक्त हिन्दु-धर्म में कुछ ऐसे सिद्धांत भी हैं जो अन्य धर्म-मर्तों से उसे पृथक करते हैं। वे हैं पुर्नजन्म, वर्णाश्रम श्रीर गोरजा। पुनर्जन्म का जन्म यद्यपि प्रधानतः तत्त्व-चिन्तन से हुआ है, तथापि उसका व्यावद्वारिक महत्त्व और उपयोग भी है। वर्णाश्रम का संबंध यों सामाजिक जीवन से विशेष है, पर वह हिन्द्-समाज का प्राण्रूप हो गया है; इसलिए वह हिन्दू-धर्म की विशेषता की हद तक पहुंच गया है। गोरचा यों तत्त्वतः श्रहिंसा या सर्व-मृत-हित का श्रंग है, पर उसका न्यावहारिक लाभ भारतवासियों के लिए इतना है कि उसे हिन्द-धर्म के मुख्य श्रंगों में स्थान मिल गया है । इसके श्रलावा मूर्ति-पूजा, श्रवतार, श्राह्म, तीर्थ-वत श्रादि सम्बन्धी ऐसे मन्तव्य भी हिन्दू-धर्म में हैं. जिनका समर्थन तत्त्वदृष्टि से एक श्रंश तक किया जा सकता है, परन्तु जिनका मृद्ध-स्वरूप बहुत बिगड़ गया है श्रीर जिनका श्राज चहत दुरुपयोग हो रहा है एवं इसलिए जिनके विषय में हिन्दू-धर्म के भिन्त-भिन्न पन्थों में सत-भेद है।

इस तरह संज्ञेप में यदि हिन्दू-धर्म की रूप रेखा, न्याख्या या मुख्य सिद्धांत बताना चाहें तों कह सकते हैं—

(१) सर्वात्म-भाव, आत्म-भाव, श्रद्वैत या चैतन्य-तत्त्वः (२) सर्वभूतहितः (३) पुनर्जन्मः (४) वर्णाश्रम श्रौर (४) गोरत्ता ।

इनमें किसी की भाषा पर, या किसी एक की मान्यता के विषय में भतों ही मत-भेद हो, पर ये पांचों वार्ते ऐसी नहीं हैं, जिनके मानने से किसी को बाधा होती हो। समष्टिरूप से ऐसा कह सकते हैं कि ये पांचों सिद्धान्त प्रायः प्रत्येक हिन्दू को मान्य होते हैं, श्रीर जी इन पांच बातों को मानता है उसे हमें हिंदू सममना चाहिए।

## ६ : हिन्दू-धर्म का विराट् रूप

धर्म मूलत: वैयक्तिक वस्तु है---व्यक्ति के अपने पालन करने की चीज़ है। एक ही धर्म के पालन करने वाले जब अनेक व्यक्ति हो जाते हैं तब उनका अपना एक समाज बन जाता है। आगे चलकर यही समाज एक जाति बन जाता है। हिन्दू-समाज या हिन्दू-जाति का जन्म पहले बताये हिंदू-धर्म के सिद्धान्तों का पालन करने के लिए हुआ है।

व्यक्ति जब तक अकेला होता है तब तक वह एकाकी ही घर्म का पालन करता है--अपने लच्य तक पहुँचने की चेष्टा करता है। दूसरों -का ख़याल उसके मन में आ ही नहीं सकता। एक से दो, और दो से अधिक होते ही उनका एक-दूसरे के साथ सम्बन्ध और सम्पर्क होने ्लगता है श्रीर उनके पारस्परिक कर्त्तांच्य या धर्म या व्यवहार-नियस बनने लगते हैं। इन्हीं की परिण्ति आगे चलकर भिन्न-भिन्न नीति-.नियमों में होती है। समाज बना नहीं और बढ़ने लगा नहीं कि मनुष्य के जीवन में जटिलता आई नहीं। जटिलता के आते ही धर्म का रूप भी जटिल होता जाता है श्रीर समाज के विकास के साथ ही उसका रूप भी निराट होने लगता है। क्योंकि श्रव उसे केवल एक स्यक्ति की ही -सहायता नहीं करनी है, उसी की भावश्यकता की पूर्ति नहीं करनी है---श्रव तो श्रनेकों का, श्रनेक प्रकार की श्रवस्थाओं में रहनेवालो का प्रश्न .उसके सामने रहता है । हिन्दू-समाज श्राज बहुत विकसित रूप में हमारे -सामने है, श्रीर इसीलिए हिन्दू-धर्म का रूप भी विराट् हो गया है। वह केवल श्रादर्शों श्रीर सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाला तात्विक धर्म -नहीं रहा, विक सब प्रकार की श्रे शियों, पंक्तियों तथा विविध स्थितियों के लोगों को उनके लच्य तक पहुँचानेवाला ब्यावहारिक या श्रमली धर्म हो गया है। एक से लेकर श्रनेक तक, छोटे से लेकर बढे तक, राजा से लेकर रङ्क तक, मूर्ख से लेकर परिदृत श्रीर तत्त्वदशी तक. पापी से लेकर पुण्यात्मा तक, स्त्री-पुरुष-बालक-वृद्ध सबकी सुविधाओं, श्रावश्यकताओं, कठिनाइयों का प्रयाल उसे रखना पदता है और इसलिए उसका रूप विविध और जटिल हो गया है। वहे-बढ़े तत्त्वदर्शियों से लेकर अबोध .किसान, मज़दूर, स्त्री, बालक तक की भूख बुमाने का सामर्थ उसमें है। तत्त्व-जिज्ञासुत्रों के लिए हिन्दू-धर्म में गम्भीर दर्शन-प्रन्थ तथा भगवद्--गीता विद्यमान् हैं जीवन को पावेत्र और उश्च बनानेवालों के लिए

स्कृतिंदायी उपनिषद् वर्तमान हैं, कर्म-काषिडयों श्रीर याज्ञिकों के लिए. विधि-निषेधात्मक वेद तथा स्मृति-प्रन्थ हैं, मक्तें श्रीर भावुकों के लिए रसमयी रामायण-भागवत ब्रादि हैं. श्रज्ञों श्रीर अंल्पज्ञों के लिए क्या-कहानियों-दष्टान्तों से भरे पुराखादि तथा तान्त्रिक प्रन्य हैं एवं समाज तथा राज्य-संचालकों के लिए महाभारत, विदुर-नीति, शुक्र-नीति, कौटिल्य का शर्थ-शास्त्र, वात्स्यायन के काम-स्त्र, कामन्दकीय नीति श्रादि लाहित्य हैं. साहित्य-रसज्ञों और काव्य-पिपासओं के लिए भिन्न-भिन्न खाहित्य-प्रन्य तथा काव्य-नाटकादि हैं । इसी प्रकार क्या ज्योतिष, क्या वैषक, क्या कला, क्या शिचा, क्या युद्ध, सब विषयों पर हिन्दू वाङ्मयं में अच्छा साहित्य मिलता है। वर्णाश्रम तथा भिन्न-भिन्न धर्म-मतों या सम्प्रदायों के भेद से हिन्दू-समाज श्रीर धर्म श्रनेक-विध हो गया है श्रीर उसकी इस विविधता, श्रनेक रूपता, ज्यापकता श्रीर सर्व-लोकोपयोगिता के रहस्य को न समझने के कारण कितने ही देशी तथा विदेशी भ्रम में पब जाते हैं तथा उसकी लोक-प्रियता को देखकर हैरान हो जाते हैं। विविधता उन्हें उसके मूल-स्वरूप की भली-भांति नहीं देखने देती. विस्तार उसके श्रादशों तक सहसा नहीं पहेंचने देता श्रीर बोक-प्रचार तथा जोक-प्रचलित साधारण रूप उनके मन में वह स्फ्रति नहीं पैदा करता जो उच श्रादर्श कर सकता है। वे केंचे तत्त्वों श्रोर श्रादर्शों की स्रोज में हिंदू-धर्म के पास उत्करठा से त्रात हैं त्रीर उसके जन-साधारण मैं प्रचलित ब्यावहारिक श्रौर विकृत रूप को देखकर निराश हो जाते हैं i-यह न उनका दीष है, न हिन्द-धर्म का ।यह दोष है हिद्-धर्म के विराट् रूप का और उसकी संगति लगा पाने की अपनी अज्ञमता का।

हमें यह भूलना न चाहिए कि धर्म का यह विराद् रूप व्यक्तिगत नहीं सामाजिक है। समाजोपयोगी बनने के हेतु से ही उसका हतना विस्तार हुआ है। जब मनुष्य श्रकेला होता है तब उसकी किसी धारणा या उसके श्राचार में मत-भेद के लिए उतना स्थान नहीं रहता, जितना कि समाज में या समाज बन जाने पर होता है। समुदाय के लिए मत-भेद बिलकुल स्वाभाविक बात है। विचार श्रोर श्राचार-सम्बंधी मत-भेदों ने ही संसार में श्रनेक धर्म-पन्थों की स्थापना की है। इसी कारण हिन्द-धर्म में भी कई मत हो गये हैं, जिन्होंने हिन्द-धर्म को बहुत जटिल और स्थापक रूप दे दिया है। पहले मनुष्य उत्पन्न होता है, वह कुल विचार करता है, दूसरे पर श्रपने बिचार प्रकट करता है। श्रीर फिर कालान्तर में वह लिखा जाकर पुस्तक-रूप में प्रकाशित होता है । ईस प्रकार कोई प्रन्य जहां व्यक्तियों या समाज की धारणात्रों, प्रवृत्तियो और इलचलों का कार्य होता है वहाँ उनका कारण भी होता है, श्रयीत कोई प्रन्य जहाँ समाज के विचारों श्रीर श्राचारों का परिणाम-स्वरूप होता है वहां वह उसे श्रागे विचार-श्रीर श्राचार के लिए प्रेरित भी करता है। इस कारण किसी अन्य को देखकर हम यह श्रनुमान कर सकते हैं कि उसके पूर्ववर्ती समाज की क्या श्रवस्था रही होगो, प्रन्य-कालीन समाज की श्रावश्यकताएँ क्या रही होगी, तथा परवर्ती समाज कैसा रहा होगा। समाज में जो प्रन्य जितना ही अधिक आदरणीय होता है उतना ही वह समाज-स्थिति का. गति-विधि का श्रधिक श्रौर ठीक सूचक होता है। ऐतिहासिक विचारको ने ऐसे प्रन्थों के श्रासपास के समय को. जिसपर उनका प्रभाव पहने का श्रतुमान किया गया हो, उस प्रन्थ के काल का नाम दे दिया है। इसी प्रकार प्रभावशाली न्यक्ति-विशेष या सूचक वस्तु-विशेष के नामानु-सार भी ऐतिहासिक काल-विभाग किया गया है। जैसे—वेद-काल, उप-निषत्-काल, दर्शन-काल, बौद्ध-काल, गृप्त-काल, प्रस्तर-युग, धातु-युग आदि ।

वेद हिन्दुझो के सबसे पुराने मान्य प्रन्य हैं। वे चार हैं — ऋक्, यज, साम और अथवं। उनके श्रासपास के समय को वेद-काल कहते हैं। इस काल में प्रार्थना तथा ग्रज्ञ-यागादि के द्वारा अपने जीवन को सुखी और पवित्र बनाने का साधन हिन्दुओं को श्रमिमत था। इसके बाद उपनिषद-काल श्राता है। उपनिषद वेदों के विकास का फल है। इसकाल में श्रात्मा-परमात्मा सम्बन्धी जैंची कल्पनाओं का उदय हुआ और हिंदू उच्च नैतिक जीवन तथा दार्शनिक विचारों के भे मी हुए। परचाद दर्शनकाल है और इनमें हिन्दुओं के—तकालीन श्रायों के—गम्भीर तत्व-चिन्तन, तक्शुद मनन और शास्त्रीय विचार-प्रणाली की गहरी छाप दिखाई पड़ती है। सूत्र और स्मृतियां हिन्दुओं के श्राचार-शास्त्र की, महामारत, रामायण, पुराण श्रादि समाज-नीति की गहरी पहचान कराती हैं। हिन्दुओं के इस धर्म-साहित्य को देखने से जहाँ यह मालूम होता है कि धर्म-चिन्तन और धर्माचरण में वे कैसे-कैसे प्रगति करते गये, तहाँ यह भी पता चलता है कि वे सज्य-सञ्जालन, समाज-व्यवस्था श्रादि में भी कैसे निपुण और बहुज्ञ होते गये।

जैसे-जैसे हिन्दू-समाज बढ़ता गया, धर्म-चिन्तन श्रीर धर्माचार में विविधता श्रीर मत-भिन्नता होती गई, तैसे-तैसे उनके फलस्वरूप श्रनेक दर्शन, श्रनेक स्मृतियां, श्रनेक सम्प्रदाय-प्रन्थ तथा श्रन्य पुस्तको की छिष्ट हुई श्रौर समाज श्रनेक चर्गी, जातियो, दलों में विभक्त होता गया। मनुष्य के तत्त्व श्रौर उसके मार्ग-सम्बन्धी बातों में विवाद उपस्थित होने लगे तथा देश, काल, पात्र के धनुसार उनके व्यवहार को सीढ़ियां खदी-ख़दो बनती गईं। काल पाकर ईश्वर, जीव श्रीर जगत् संबंधी तत्त्व-विचारों में इतनी भिन्नता हुई कि सांख्य, मीमांसा (दो भाग) न्याय, योग,वेदान्त इन छः शास्त्रों की रचना हुई । यज्ञ-याग श्रीर कर्म-काण्डादि बाह्य-साधनों की श्रोर श्रधिक ध्यान देने श्रीर श्रन्तःश्रुद्धि की कम परवाह करने की अवस्था में गौतम बुद्ध ने धर्म के स्वरूप में संशोधन उपस्थित .किया, जो कि बौद्ध-सम्प्रदाय के नाम से विख्यात हुन्ना। इसी प्रकार तप श्रीर झात्म-श्रुद्धि के प्रति उदासीनता तथा हिंसा के श्रतिरेक को देखकर महावीर ने जैन-सम्प्रदाय को पुष्ट किया। इसके श्रागे चलकर शंकराचार्य ने श्रद्धेत, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्धेत, मध्वाचार्य ने द्वेत श्रीर वहमाचार्य ने द्वैताद्वैत श्रादि मतों की स्थापना को । इघर घार्मिक जीवन के विकास-भेद से कर्म. भक्ति श्रीर ज्ञान इन श्रेणियों का जन्म पहले ही हो चुका था; जिनके फलस्वरूप कर्ममार्गी, भक्तिमार्गी, ज्ञान-मार्गी, श्रनेक पंथ श्रीर धर्म-साहित्य बन गये। पुष्टिमार्ग, कवीरपंथ, दाद्पंय, नायसंप्रदाय, इसी के उदाहरण हैं। वर्तमान प्रार्थना-समाज. ब्रह्मसमान, श्रार्थंसमान, देवसमान, थियासफी, श्रादि भी इसी प्रवृत्ति के सूचक और फल हैं। फिर त्याग और भोग-प्रवृत्ति श्रर्थात् कर्म-मार्ग श्रीर संन्यास-मार्ग ये दो विभाग श्रत्मग हो गये। वर्णाश्रम के = विभागों के धर्म-मार्ग श्रौर भी विविध हो गये। भक्ति-मार्ग ने श्रतेक देवी-देव-ताओं की उपासना को. मर्ति-पूजा को. तथा योग-मार्ग ने देह-द्वडन तथा चित्त-शुद्ध के निमित्त दान, जप, तीर्थ, वत, नियम-विषयक एवं जंत्र, मंत्र, तंत्र-संबंधी श्रनेक पन्थों को जन्म दिया। इन तमाम मर्तो. बिद्धान्तों, पन्थों का समावेश कर्म-मार्ग, भक्ति-मार्ग, और ज्ञान-मार्ग में भली-मांति हो जाता है। ये तीनों मार्ग मनुष्य की तीन बलवती चित्त-वित्तयों के अनुसार बने हैं कर्मण्यता या क्रियाशीलता, भावकता या भावना-प्रचरता ग्रीर विरक्ति ग्रथवा उदासीनता, ये तीनों उत्तरोत्तर अंबी सीडियां हैं। हिन्दू का जीवन कर्म से श्रारंभ होकर शान में समाप्त

होता है। ज्ञान का संबंध मनुष्य के लक्ष्य से है-कर्म श्रीर भक्ति का साधनों से।

## ७: नवदम्पति के लिए

नवदम्पतियों की दाम्पत्य जीवन-सम्बन्धी कई कठिनाइयां अक्सर सामने श्राया करती हैं। कहीं पति-पत्नी का श्रापस में मन-सुटाव हो जाता है: कहीं दूसरे लोग उन्हें एक-दूसरे के ख़िलाफ यहकाकर उनका गृह-जीवन क्लेशमय कर देते हैं; कही वे माँ-वाप से विगाडकर बेते हैं: कहीं कच्ची उम्र में माता-पिता के पद की पहुँचकर दुःखी होते हए देखे जाते हैं श्रीर कही तरह-तरह के गुप्त रोगों के शिकार ही जाते हैं। बाल्यावस्था में हए विवाहों के ऐसे दुष्परिणाम बहुत देखे जाते हैं। एक श्रोर उन्हें सामाजिक श्रीर सांसारिक न्यवहार के नियमों का यथेप्र ज्ञान नहीं होता श्रौर दूसरी श्रोर समाज की श्रलिखित मर्यादा उन्हें श्रपने बढ़े-बढ़ों के सलाह-मश्चिरे से रोक देती है । ऐसी श्रवस्था में. कठिनाई. उत्तकन या संकट के समय, न स्वयं उन्हें प्रकाश-पथ दिखाई देता है श्रोर न दूसरों की काफ़ी सहायता उन्हें मिल पाती है। भूत और स्वार्थी लोग ऐसी परिस्थितियों से न केवल ख़द वेजा लाम उठाते हैं बल्कि दम्पति को भी बढ़े संकट में डाल देते हैं। धनी श्रीर रईस जोगो के यहाँ ऐसी दुर्घटनायें श्रधिक होती हैं। क्योंकि उनका धना श्रीर ऐरवर्य खुशामदियों, धूर्ती, स्वार्थियों के काम की न्वीज़ होता है। श्रतएव श्रपने नव-विवादित भाई-वहनों के लाभ के लिए कुछ ऐसे व्यावहारिक नियम यहाँ दिये जाते हैं. जिनके ज्ञान और पालन से वे बहतेरे संकटो से बच सकेंगे-

(१) सबसे पहली श्रीर ज़रूरी बात यह है कि उन्हें श्रापस में खूब प्रेम बदाना चाहिए। एक को दूसरे के गुए की कद करनी चाहिए श्रीर दोनों को उदार दृष्टि से देखकर उन्हें दूर करने में परस्पर सहायता देनी चाहिए। पित बढा श्रीर पत्नी छोटी, यह भाव दिल से निकाल डालना चाहिए। प्रेम बढाने का यह मतलब नहीं कि दिन-रात भोग-विलास की बातें सोचते श्रीर करते रहें, बिक्क यह कि एक-दूसरे का हृदय एक-दूसरे से श्रीमन्न हो जाय। एक का दुःख दूसरे को श्रपना दुःख मालूम होने लगे; एक की श्रुटि दूसरे को श्रपना श्रीट मालूम होने लगे। एक-दूसरे को श्रपना सखा, हितेषी श्रीर सेवक सममे। एक-दूसरे की रुचि

का ज़याब रक्ते। स्वभावं की त्रुटि या स्ववहार की भूतों को हृदय का दोष न समस ले।

- (२) दूसरी बात यह कि परस्पर इतना विश्वास पैदा कर लें और रखें कि तीसरा कोई भी न्यक्ति एक-दूसरे के बारे में उन्हें कुछ भी कह दे तो एकाएक उनके दिल पर उसका श्रसर न हो । यदि श्रसर हो भी जाय तो उसके अनुसार व्यवहार तो एकाएक हिंगिल न कर बैठेंनां चाहिए । चरित्र-सम्बन्धी बुराई एक ऐसी बात होती है, जिसे स्वार्थी या नादान हितेथी इस वरह कह देते हैं कि सहसा विश्वास हो जाता है या होने खगता है। ऐसे समय खास तौर पर सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे मामलों में अखुक्ति और अनुदारता की बहुत प्रवत्तवा देखी जाती है। ऐसी बातें सुनकर, एकाएक आवेश में आकर, पति का पत्नी से या पत्नी का पति से विगाइ कर लेना मारी भूल है। ऐसे मामलों में एक बार तो मनुष्य श्रपनी श्राँखों पर भी विश्वास न करे तो श्रच्छा। दोनों को एक-दसरे के हृदय पर इतना विश्वास हो जाना चाहिए कि कोई बराई प्रत्यज्ञ दिखाई देने पर भी उस पर सहसा विश्वास न कर बैठें। यह मालुम हो कि नहीं, मेरी घाँखों को कुछ अम हो रहा है। ऐसा विश्वास जमता है एक-दूसरे का हृदय एक-दूंसरे पर खुला कर देने से । पति-परनी दोनों का निजीं जीवन एक-दूसरे के लिए खुली पुस्तक होनी चाहिए। यदि हो में से किसी के मन में कोई कविचार या क्रविकार भी पैदा हो तो उस तक का ज़िक परस्पर में करने योग्य हृदयैनय दोनों का चाहिए। दो में से जो ज्यादा समसदार श्रीर योग्य है उसे चाहिए कि ऐसे क़वि-चारों श्रीर कविकारों की हानियाँ दूसरे को समसावे और उनके दूर करने में सहायता दे। दोनों को एक-दूसरे के दिल का इतना इत्मीनान होना चोहिए कि वह निर्भय होकर अपनी बुराइयाँ उससे कह दे और विश्वास-घात का भय न रहे। विश्वास में कही गई वार्तों की रचा अपने -प्राया की रहा के समान करनी चाहिए।
- (३) तीसरी और सबसे नाजुक बात है दो में से किसी से कोई मैतिक भूल हो जाने के समय की व्यवहार-मीति। दुर्भाग्य से हमारे समाज में पुरुष की नैतिक भूल इतनी बुरी निगाह से नहीं देखी जाती, जितनी कि स्त्री की देखी जाती है। ऐसी बुराहयों की भयकरता वो दोनो देशाओं में समान है। यदि ऐसी कोई भूल हो जाय तो एकाएक लई पहने, बहिस्कार कर देने या आवेश में और कोई अनहोनी बात कर

-बैठने के पहले यह देखना चाहिए कि यह दोर्प भूल से हुआ है, जान--बूंसकर किया गया है, या जमन हुआ है । यदि भूल से हुआ है तो भूल विखाना श्रीर उसका प्रायश्चित्त कराना पहला उपाय है । यदि जान-वूक-कर किया गया है तो इसका विचार श्रिधक गम्भीरता से करना चाहिए। इसके मल कारण को खोजना चाहिए । कैसे लोगों की संगति में श्रव-तक का जीवन बीता है, कैसा साहित्य पढने या देखने की रुचि है, कैसा श्राहार-विद्वार है. घर का वायु-मण्डल कैसा है, इत्यादि बातों की छान--बीन करके फिर भल को नष्ट करने का उद्योग करना चाहिए। श्रसफल होने की श्रवस्था में बहिष्कार या सम्बन्ध-विच्छेद श्रन्तिम उपाय होना -चाहिए। यदि जब किया गया हो तो जब करनेवाला असली अपराधी है, उसका इलाज करना चाहिए श्रीर जिसपर जब किया गया हो उसे रेंसा सामर्थ्य प्राप्त कराने का उद्योग करना चाहिए, जिससे किसी क्रिस्म के बर्जात्कार का शिकार वह न हो पाये। ऐसे श्रवसरो पर मनोभावों का उत्कट हो जाना स्वामाविक है; परन्तु ऐसे ही समय वहुत शान्ति, श्वीरज, गम्भीरता, कुशबता और दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। मवीन दम्पति ऐसे अवसरों पर कर्त्तंच्य-मूढ हो सकते हैं । उन्हें घर के सममदार विश्वास-पात्र बड़े-बूढ़ों की प्रयवा श्रनुभवी मित्रों की सहायता ऐसे समय ले लेनी चाहिए । विना सोचे. तीले और श्रादमी देखे ऐसी बातों की चर्चा इलके दिल से न करनी चाहिए। दूसरे के घर की सुनी बातों की चर्चा भी विना वजह श्रीर प्रयोजन के न करनी चाहिए।

(४) चौथी बात यह कि नवीन दम्पितयों को या तो घर के किसी बढ़े-बढ़े को या किसी विश्वास-पात्र मित्र को या किसी महापुरुष को अपना पथ-दर्शक बनाना चाहिए। लड़ना और संकोच छोड़कर अपनी किटनाइमाँ उनके सामने रखनी चाहिए छौर उनसे सखाह लेनी चाहिए। अन्सर देखा गया है कि मूठी लड़ना के वशवर्ती होकर कितने ही युवक-युवती बुराइयों, बुरी बातों, बुरे व्यवहारों और हरकतों को मन मसोसकर सहते रहते हैं—इससे खुद वे भी बुराई के शिकार होते रहते हैं और घर या समान में भी गन्दगी फैलती रहती है और उनकी आत्मा को भीतर-ही-मोतर छेश होता रहता है। कई बीमारियों में वे फँस जाते हैं और दुःख पाते रहते हैं। यह हालत बहुत ख़तरनाक है। इससे बेहतर यह है कि मि.संकोच होकर गुढ़ा बातों की भी चर्चा अधिकारी पुरुषों के सामने कर ली जाय।

- (१) पाँचवाँ नियम यह होना चाहिए कि विवाह के बाद योग्य अवस्था होते ही पति-पत्नी को साथ रहना चाहिए। दूर देशों में अलग-अलग रहना, सो भी बहुत दिनों तक, भयमद है। साथ रहते हुए, जहाँ तक हो, संयम का पालन करना चाहिए। पर संयम के लोभ से अथवा खर्च-वर्च और असुविधा के खयाल से दूर रहना अनुचित और कुफल-दायी है।
- (६) गुप्तरोग हो जाने की श्रवस्था में श्रपने जीवन के दूसरे साथीं को उससे बचाने की चिन्ता रखनी चाहिए। उसके इलाज का पूरा प्रबन्ध करके श्राइन्दा उसे न होने देने के कारगों को जड़ से उखाड़ ढालना चाहिए। श्रजुचित श्राहार-विहार, श्रसंयम, गंदे स्थानों पर पाख़ाना-पेशाब, वेश्या-सेवन श्रादि से गुप्त रोग हो जाया करते हैं। सादा श्रीर श्रवप श्राहार, संयम, स्वच्छता के ज्ञान श्रीर पालन से मनुष्य ऐसे रोगों से दूर रह सकता है। विज्ञापनी दवाइयों से हमेशा बचना चाहिए।
- (७) सातवीं वात यह है कि अरलील श्रीर कामुकता तथा विला-सिता के भावों को बढानेवाले नाटक, उपन्यास, श्रादि पढ़ने व ऐसे थियेटर सिनेमा, चित्र देखने से अपने को बचाना चहिए। ऐसे मित्रों की संगति श्रीर ऐसे विषयों की चर्चा से उदासीन रहना चाहिए।
- (二) श्राठवीं बात यह है कि पत्नी की रुचि श्रपने श्रंगीकृत कार्मों में धीरे-धीरे बदानी चाहिए श्रौर उसे उनके ज्ञान श्रौर श्रनुभव का श्रवसर देना चाहिए। दोनों को एक-दूसरे के जीवन को बनाने श्रौर श्रंगीकृतः कार्यों को पूर्ण करने में दिलचस्पी लेनी चाहिए।

मुक्ते त्राशा है कि ये कुछ बातें नवदम्पतियों के लिए कुछ हद तक मार्ग-दर्शक का काम देंगी।